## **ग्रथाष्ट्रमं मराडलम्** ।

## (१) प्रथमं सूक्तम्

(१-३४) चतुस्त्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य (१-२) प्रथमाद्वितीययोर्जृचोर्घौरः कार्यवः प्रगाथः, (३-२६) तृतीयादिसप्तविंशतेः कार्यवौ मेधातिथिमेध्यातिथी, (३०-३३) त्रिंश्यादिचतसृगां प्लायोगिरासङ्ग त्रृषयः, (३४) चतुस्त्रिंश्याश्चाङ्गिरसी शश्वती त्रृषिका । (१-२६) प्रथमाद्येकोनत्रिंशदृचामिन्द्रः, (३०-३४) त्रिंश्यादिपञ्चानाञ्चासङ्गो देवते । (१-४) प्रथमादिचतुर्त्र्यृचां प्रगाथः (विषमचीं बृहती, समचीं सतोबृहती), (५-३२) पञ्चम्याद्यष्टाविंशतेर्बृहती, (३३-३४) त्रयस्त्रिंशीचतृस्त्रिंशयोश्च त्रिष्टृप् छन्दांसि

मा चिदुन्यद् वि शेसत् सरवीयो मा रिषरयत । इन्द्रमित् स्तौता वृषेगां सची स्ते मुहुरुक्था चे शंसत १ \_ य्रवक्रिचिरा वृष्भं येथाजुरं गां न चेर्षगीसहेम् । विद्वेषणं संवननोभयंकरं मंहिष्ठम्भयाविनम् २ यञ्चिद्धि त्वा जनी इमे नाना हर्वन्त ऊतयै। ग्रुस्माकं ब्रह्मेदमेन्द्र भूतु ते ऽहा विश्वा च वर्धनम् ३ वि तर्तूर्यन्ते मघवन् विपश्चिते ऽर्यो विपो जनीनाम् । उपं क्रमस्व पुरुरूपुमा भेर वाजं नेदिष्ठमूतयै ४ मुहे चन त्वामीद्रवः पर्रा शल्काय देयाम्। न सहस्रीय नायुतीय विज्ञवो न शताये शतामघ ४ वस्यों इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरभुंञ्जतः । माता च मे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधिसे ६ क्वैयथ क्वेदेंसि पुरुत्रा चिद्धि ते मर्नः। त्र्यलेषि युध्म खजकृत् पुरन्दर प्र गायत्रा त्र्रीगासिषुः ७ प्रास्मै गायुत्रमेर्चत वावातुर्यः पुरंदुरः । याभिः कारावस्योपं बर्हिरासदं यासंद् वजी भिनत् पुरः ५ ये ते सन्ति दशग्विनः शतिनो ये सहस्त्रिणः। ग्रश्वीसो ये ते वृषेणो रघ्दुव स्तेभिर्नस्त्यमा गीह ६ त्रा त्वरेद्य संबुर्द्धां हुवे गायुत्रवैपसम्। इन्द्रं धेनुं सुदुघामन्यामिषं मुरुधारामरंकृतम् १०

यत् तुद त्सूर एतेशं वुङ्क् वातस्य पुर्णिना । वहुत् कुत्समार्जुनेयं शतक्रेतुः त्सरेद् गन्धर्वमस्तृतम् ११ य ऋते चिंदभिश्रिषः पुरा ज्तुभ्यं ऋतृदः । संधाता संधि मुघवा पुरूवसु रिष्केर्ता विह्नुतं पुनः १२ मा भूम निष्ट्यो इवे न्द्र त्वदरेंगा इव। वर्ना<u>नि</u> न प्रज<u>हि</u>तान्यद्रिवो दुरोषांसो ग्रमन्महि १३ त्र्यमन्<u>म</u>हीदेनाशवौ ऽनुग्रासंश्च वृत्रहन् । सकृत् सु ते महुता शूर राधसा उनु स्तोमं मुदीमहि १४ यदि स्तोमुं ममु श्रवं दुस्माकमिन्द्रमिन्दंवः । तिरः प्वित्रं सस्वांसं ऋाशवो मन्दन्तु तुगरचावृधः १४ त्र्या त्वर्षद्य सुधस्तुतिं वावातुः सरूयुरा गीहि । उपस्तुतिर्म्घोनां प्रत्वीव त्वधी ते वश्मि सुष्टतिम् १६ सोता हि सोमुमद्रिभि रेमैनमुप्सु धावत । गुव्या वस्त्रेव वासर्यन्त इन्नरो निर्धुन्नन् वृत्तराभियः १७ ग्रध ज्मो ग्रधं वा दिवो बृंहुतो रौचनादधि। ग्रया वर्धस्व तुन्वा गिरा ममा ऽऽ जाता सुक्रतो पृग १८ इन्द्रीय सु मुदिन्तेमुं सोमं सोता वरेरायम्। शक्र एंग्रं पीपयुद् विश्वया धिया हिन्वानं न वाज्युम् १६ मा त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचेन्नहं गिरा। भूर्णि मृगं न सर्वनेषु चुक्रुधं क ईशानं न याचिषत् २० मदेनेषितं मदे मुग्रमुग्रेग शर्वसा । विश्वेषां तरुतारं मदच्युतं मदे हि ष्मा ददाति नः २१ शेवा रे वार्या पुरु देवो मर्ताय दाशुषै। स स्नवते चे स्त्वते चे रासते विश्वगूर्तो ग्रारिष्टतः २२ एन्द्रं याहि मत्स्वं चित्रेर्णं देव राधंसा । सरो न प्रस्युद्रं सपीतिभि रा सोमैभिरुरु स्फिरम् २३ म्रा त्वा <u>सहस्</u>रमा शतं युक्ता रथे हिरगयये। बृह्ययुजो हर्रय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमेपीतये २४ त्र्या त्वा रथे हिरगयये हरी मुयूरेशेप्या। शितिपृष्ठा वहतां मध्वो ग्रन्धंसो विवर्त्तगस्य पीतये २५

पिबा त्वर्रस्य गिर्वगः सुतस्यं पूर्व्पा ईव । परिष्कृतस्य रसिनं इयमसित् श्रार्मदीय पत्यते २६ य एको ग्रस्ति दंसनी मुहाँ उग्रो ग्रभि वृतैः । गमृत् स शिप्री न स योषुदा गम् द्धवं न परि वर्जति २७ त्वं पूरं चरिष्यवं वधैः शुष्णस्य सं पिंगक्। त्वं भा ग्रन् चरो ग्रधं द्विता यदिन्द्र हव्यो भुवंः २८ ममं त्वा सूर उदिते ममं मुध्यंदिने दिवः । मर्म प्रिपत्वे श्रीपशर्वरे वस वा स्तोमसो श्रवृत्सत २६ स्तुहि स्तुहीदेते घा ते मंहिष्ठासो मुघोनाम्। निन्दितार्थः प्रपुथी परमुज्या मुघस्य मेध्यातिथे ३० त्र्या यदश्चान् वीनन्वतः श्रद्धयाहं रथे रुहम्। उत वामस्य वस्निश्चिकेतित यो ग्रस्ति यार्द्रः पुशः ३१ य ऋजा मह्यं मामुहे सह त्वचा हिरएययां। एष विश्वन्यिभ्यंस्त् सौभंगा ऽऽ सङ्गस्यं स्वनद्रेथः ३२ \_ त्र्<u>यध</u> प्लायौ<u>ग</u>िरति दासदुन्या न<u>िस</u>ङ्गो त्र्रीग्ने दुशभिः <u>स</u>हस्त्रैः । त्रधोचणो दश मह्यं रुशन्तो नुळा ईव सरसो निरंतिष्ठन् ३३ ग्रन्वस्य स्थ्रारं देदृशे पुरस्ता दनस्थ ऊरुरवरम्बेमागः। शर्श्वती नार्यभिचन्दर्याहु स्भेद्रमर्य भोजेनं बिभर्षि ३४

## (२) द्वितीयं सूक्तम्

(१-४२) द्विचत्वारिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य (१-४०) प्रथमादिचत्वारिंशदृचां कारावो मेधातिथिराङ्गिरसः प्रियमेधश्च, (४१-४२) एकचत्वारिंशीद्विचत्वारिंश्योश्च कारावो मेधातिथिर्ऋषो । (१-४०) प्रथमादिचत्वारिंशदृचामिन्द्रः, (४१-४२) एकचत्वारिंशीद्विचत्वारिंश्योश्च विभिन्दोर्दानस्तुतिर्देवते । (१-२७, २६-४२) प्रथमादिसप्तविंशत्यृचामेकोनत्रिंश्यादिचतुर्दशानाञ्च गायत्री, (२८)

**ग्र**ष्टाविंश्याश्चानुष्टुप् छन्दसी

इदं वेसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरेम् । ग्रनीभियन् रिमा ते १ नृभिर्धूतः सुतो ग्र<u>श्ने रव्यो</u> वारैः परिपूतः । ग्रश्<u>वो</u> न निक्तो नदीषु २ तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुर्मकर्म श्रीणन्तेः । इन्द्रे त्वास्मिन् त्से<u>ध</u>मादे ३ इन्द्र इत् सोम्पा एक इन्द्रेः सुत्पा विश्वार्युः । ग्रन्तर्देवान् मर्तांश्च ४ न यं शक्रो न दुर्राशी र्न तृप्रा उर्िव्यचसम् । ऋपस्पृग्वते सुहार्दम् ५ गोभिर्येदीमुन्ये ऋस्मन् मृगं न वा मृगर्यन्ते । ऋभित्सरेन्ति धेनुभिः ६ त्रय इन्द्रस्य सोमाः सुतासः सन्तु देवस्य । स्वे चये सुतुपार्नः ७ त्रयः कोशांसः श्चोतन्ति तिस्त्रश्चम्वर्ः सुपूर्णाः । समाने त्रिधि भार्मन् ५ शुचिरिस पुरुनिःष्ठाः चीरैर्मध्यत त्राशीर्तः । दुध्ना मन्दिष्टः शूरेस्य ६ इमे ते इन्द्र सोमा स्तीवा ग्रस्मे सुतासः । शक्रा ग्राशिरं याचन्ते १० \_ ताँ त्र्याशिरं पुरोळा<u>श</u> मिन्<u>द</u>्रेमं सोमं श्रीगीहि । रेवन्तुं हि त्वां शृगोिम ११ हत्सु पीतासौ युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरीयाम् । ऊधर्न नुग्ना जेरन्ते १२ \_ रेवाँ इद् रेवर्तः स्<u>तो</u>ता स्यात् त्वार्वतो मुघोनः । प्रेर्दु हरिवः श्रुतस्य १३ उक्थं <u>चन श</u>स्यम<u>नि मगौररिरा चिकेत । न गौयुत्रं गीयम</u>नि १४ मा ने इन्द्र पीयुबवे मा शर्धेते पर्रा दाः । शिचा शचीवः शचीभिः १४ व्यम् त्वा तुदिदेश्रा इन्द्रं त्वायन्तः सरवीयः । करावी उक्थेभिर्जरन्ते १६ न घेमन्यदा पेपन् वर्जिन्नपसो नर्विष्टौ । तवेदु स्तोमं चिकेत १७ इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नीय स्पृहयन्ति । यन्ति प्रमाद्मतेन्द्राः १८ \_ स्रो षु प्र य<u>ोहि वाजेभि</u>र्मा हेगीथा ऋभ्यर्रस्मान् । मृहाँ ईवृ युवेजानिः १६ मो ष्वर्श्य दुईरणवान् त्सायं करदारे ग्रस्मत् । ग्रश्चीर ईव जामाता २० विद्या ह्यस्य वीरस्यं भूरिदावंरीं सुमृतिम् । त्रिषु जातस्य मनांसि २१ त्रा तू षि<u>ञ्च</u> करार्वमन्तं न घो विद्य शवसानात् । युशस्तरं <u>श</u>तमूतेः २२ ज्येष्टेन सोतुरिन्द्रीय सोमं वीरायं शक्रायं । भरा पिब्नवर्याय २३ यो वेदिष्ठो ग्रव्यथि ष्वश्वावन्तं जरितृभ्यः । वार्जं स्तोतृभ्यो गोर्मन्तम् २४ पर्न्यपन्यमित् सौतार ग्रा धांवतु मद्याय । सोमं वीराय शूराय २४ पाता वृत्रहा सुत मा घा गमुन्नारे ग्रस्मत् । नि यमते शतमूतिः २६ एह हरी ब्रह्मयुजी शग्मा वैचतः सखीयम् । गीभिः श्रुतं गिर्वेणसम् २७ स्वादवः सोमा त्रा यहि श्रीताः सोमा त्रा यहि। शिप्रिन्नषीवः शचीवो नायमच्छा सधमादेम् २८ स्तृतंश्च यास्त्वा वर्धन्ति मुहे राधसे नृम्णाये । इन्द्रे कारिए वृधन्तः २६ गिर्श्य यास्ते गिर्वाह उक्था च तुभ्यं तानि । सुत्रा दिधिरे शर्वास ३० एवेदेष त्विकूर्मि र्वाजाँ एको वर्षहस्तः । सनादमृक्तो दयते ३१ -हन्ता वृत्रं दि<u>त्ति</u> <u>ग</u>ोने न्द्रः पुरू पुरुहूतः । महान् महीभिः शचीभिः ३२ यस्मिन् विश्वश्चिष्यं उत च्यौता जयांसि च । ग्रनु घेन्मन्दी मुघोनः ३२

एष एतानि चकारे न्द्रो विश्वा योऽति शृग्वे। वाजदावा मुघोनाम् ३४ प्रभंता रथं गुव्यन्त मपाकञ्चिद् यमवित । इनो वसु स हि वोळहां ३४ सिनिता विप्रो अविद्ध हन्तां वृत्रं नृभिः शूरः । सत्योऽविता विधन्तम् ३६ यर्जध्वैनं प्रियमेधा इन्द्रं सत्राचा मनसा । यो भूत् सोमैः सत्यमद्वा ३७ गाथश्रवसं सत्पितं श्रवंस्कामं पुरुत्मानम् । कग्रवासो गात वाजिनम् ३६ य ऋते चिद् गास्पदेभ्यो दात् सखा नृभ्यः शर्चीवान् । ये ग्रीस्मिन् काम्मिश्रयन् ३६ इत्था धीवन्तमिद्रवः काग्रवं मेध्यतिथिम् । मेषो भूतोईऽभि यन्नयः ४० शिचां विभिन्दो ग्रस्मे चत्वार्ययुता ददेत् । ग्रष्टा पुरः सहस्रां ४१ उत् सु त्ये पयोवृधां माकी रणस्य नृप्तयां । जनित्वनायं मामहे ४२

## (३) तृतीयं सूक्तम्

(१-२४) चतुर्विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेध्यातिथिर्सृषिः । (१-२०) प्रथमादिविंशत्यृचामिन्द्रः, (२१-२४) एकविंश्यादिचतसृरणञ्च कौरयागस्य पाकस्थाम्रो दानस्तुर्तिर्देवते । (१-२०) प्रथमादिविंशत्यृचां प्रगाथः (विषमचीं बृहती, समर्चां सतोबृहती), (२१) एकविंश्या ग्रमुष्टुप्, (२२-२३) द्वाविंशीत्रयोविंश्योर्गायत्री, (२४) चतुर्विंश्याश्च बृहती छन्दांसि

पिर्बा सुतस्यं रसिनो मत्स्वां न इन्द्र गोमंतः ।

श्रापिने बोधि सधमाद्यो वृधे इं इस्माँ श्रंवन्तु ते धिर्यः १
भूयामं ते सुमृतौ वाजिनो व्यं मा नः स्तर्भिमातये ।

श्रुस्माञ्चित्राभिरवताद्रभिष्टिभि रा नः सुम्नेषु यामय २
इमा उं त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या ममं ।
पावकवंर्णाः शुचेयो विपश्चितो ऽभि स्तोमैरनूषत ३
श्र्यं सहस्त्रमृषिभिः सहंस्कृतः समुद्र ईव पप्रथे ।
सत्यः सो श्रंस्य महिमा गृंगो शर्वो युज्ञेषु विप्रराज्ये ४
इन्द्रमिद् देवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे ।
इन्द्रं समीके वनिनो हवामह् इन्द्रं धनस्य सातये ५
इन्द्रो मृह्रा रोदंसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत् ।
इन्द्रं ह विश्वा भुवनानि येमिर् इन्द्रं सुवानास इन्देवः ६
श्रुभि त्वां पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः ।

समीचीनासं ऋभवः समस्वरन् रुद्रा गृंगन्त पूर्व्यम् ७ ग्रुस्येदिन्द्रौ वावृधे वृष्ण्यं शवो मदे सुतस्य विष्णिव । <u>अ</u>द्या तर्मस्य महिमाने<u>मा</u>यवो ऽनुं ष्टवन्ति पूर्वथां ५ तत् त्वां यामि सुवीयुं तद् ब्रह्मं पूर्वेचित्तये। येना यतिभ्यो भूगवे धनै हिते येन प्रस्करावमाविथ ६ येना समुद्रमसृजो मुहीरप स्तदिन्द्र वृष्णि ते शवीः। सद्यः सो ग्रस्य महिमा न संनशे यं चोगीरेनुचक्रदे १० शुग्धी ने इन्द्र यत् त्वी रियं यामि स्वीर्यम् । शिष्ध वाजीय प्रथमं सिष्मिसते शिष्ध स्तोमीय पूर्व्य ११ शग्धी नौ ग्रस्य यद्धे पौरमाविध धियं इन्द्र सिर्षासतः । शग्धि यथा रुशमुं श्यावंकं कृप मिन्द्र प्रावः स्वर्गरम् १२ कन्नव्यो त्रतसीनां तुरो गृंगीत मर्त्यः । नही न्वस्य महिमानिमिन्द्रियं स्वर्गृगन्तं स्नानुशः १३ कर्दुं स्तुवन्तं ऋतयन्त देवत् ऋषिः को विप्र स्रोहते। कदा हर्वं मघविन्नन्द्र सुन्वतः कर्दु स्तुवृत ग्रा गंमः १४ उदु त्ये मध्मत्तमा गिरः स्तोमस ईरते। न संत्राजितौ धनुसा स्रिचितोतयो वाजयन्तो रथा इव १५ करावा इव भूगवः सूर्या इव विश्वमिद् धीतमनिशः। इन्द्रं स्तोमेभिर्मृहयेन्त ग्रायवः प्रियमेधासो ग्रस्वरन् १६ युद्धवा हि वृत्रहन्तम् हरी इन्द्र परावर्तः । \_ स्रर्वाचीनो मेघवुन् त्सोमेपीतय उुग्र स्रुष्वेभिरा गेहि १७ इमे हि ते कारवी वावृश्धिया विप्रसो मेधसातये। \_ स त्वं नौ मघवन्निन्द्र गिर्वणो वेनो न श्रृणधी हर्वम् १८ निरिन्द्र बृह्तीभ्यौ वृत्रं धनुभयो ग्रस्फुरः । निरर्बुदस्य मृगयस्य मायिनो निः पर्वतस्य गा ग्राजः १६ निरमयौ रुरुचुर्निरु सूर्यो निः सोम इन्द्रियो रसः। निरन्तरिचादधमो मुहामहिं कृषे तिदिन्द्र पौंस्यम् २० यं मे दुरिन्द्रौ मरुतः पार्कस्थामा कौरयागः। विश्वेषां त्मना शोभिष्ट मुपैव दिवि धार्वमानम् २१ रोहितं मे पार्कस्थामा सुधुरं कद्यप्राम् ।

ग्रदीद् रायो विबोधनम् २२ यस्मी <u>ग्र</u>न्ये दश प्रति ध्रुं वहन्ति वह्नयः । ग्रस्तं वयो न तुग्रचम् २३ ग्रात्मा पितुस्तनूर्वासे ग्रोजोदा ग्रभ्यञ्जनम् । तुरीयमिद् रोहितस्य पाकस्थामानं भोजं दातारमञ्जवम् २४

# (४) चतुर्थं सूक्तम्

(१-२१) एकविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य कारावो देवातिथिर्सृषिः । (१-१४) प्रथमादिचतुर्दशर्चामिन्द्रः, (१४-१८) पञ्चदश्यादिचतसृर्गामिन्द्रः पूषा वा, (१६-२१) एकोनविंश्यादितृचस्य च कुरुङ्गस्य दानस्तुतिर्देवताः । (१-२०) प्रथमादिविंशत्यृचां प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती), २१ एकविंश्याश्च पूर उष्णिक् छन्दसी

यदिन्द्र प्रागपागुदङ न्यंग्वा हूयसे नृभिः। सिमा पुरू नृषूंतो ऋस्यान्वे ऽसि प्रशर्ध तुर्वशे १ यद् वा रुमे रुशमे श्याविके कृप इन्द्रे मादयसे सर्चा। करावसिस्त्वा ब्रह्मभिः स्तोमेवाहस इन्द्रा येच्छन्त्या गेहि २ यथा गौरो ग्रपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिंगम्। ग्रापित्वे नेः प्रपित्वे त्यमा गीह करावेषु सु सचा पिबे ३ मन्देन्तु त्वा मघविन्नन्द्रेन्देवो राधोदेयाय सुन्वते । त्रामुष्या सोमेमपिबश्चमू सुतं ज्येष्टं तद् देधिषे सहैः ४ प्र चेक्के सहसा सही ब्भन्ने मृन्युमोर्जसा। विश्वे त इन्द्र पृतनायवौ यहो नि वृत्ता ईव येमिरे ५ सहस्रेणेव सचते यवीयुधा यस्त ग्रानुळपेस्तुतिम् । पुत्रं प्रविगं कृंग्ते स्वीर्यं दाश्नोति नर्मउक्तिभिः ६ \_ मा भैम मा श्रीमष्मो ग्रस्य संख्ये तर्व । मुहत् ते वृष्णौ स्रभिचन्दर्यं कृतं पश्येम तुर्वशं यद्रम् ७ सुव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो ग्रस्य रोषति। मध्वा संपृक्ताः सारघेर्ण धेनव स्त्यमेहि द्रवा पिबे ५ ग्रश्वी रथी स्<u>रिरू</u>प इद् गोमाँ इदिन्द्र ते सरवी। श्<u>वात्र</u>भाजा वर्यसा सचते सदी चन्द्रो यति सभामुपे ६

त्राश्यो न तृष्येन्नवृपानुमा गीहि पिबा सोमुं वशाँ ऋन्। निमेघंमानो मघवन् दिवेदिव स्रोजिष्ठं दिधषे सहैः १० ग्रध्वंयों द्रावया त्वं सोमुमिन्द्रंः पिपासति । उप नूनं युयुजे वृषेगा हरी ग्रा चे जगाम वृत्रहा ११ स्वयं चित् स मन्यते दाशिर्जिनो यत्रा सोमस्य तृम्पसि । इदं ते ऋतं युज्यं समुचितं तस्येहि प्र द्रीवा पिब १२ \_ <u>रथेष्ठाय</u>ाध्वर्यवुः सोमुमिन्द्रीय सोतन । ग्रिधि ब्रध्नस्याद्रयो वि चेन्नते सुन्वन्तौ दार्श्वध्वरम् १३ उपं ब्रुध्नं वावाता वृषंगा हरी इन्द्रम्पस् वचतः । मुर्वार्च त्वा सप्तयोऽध्वरिशयो वहन्तु सव्नेदुप १४ प्र पूषर्णं वृशीमहे युज्याय पुरूवसुम्। स शंक्र शिच पुरुहूत नो धिया तुजे राये विमोचन १५ सं नेः शिशीहि भुरिजौरिव चुरं रास्वं रायो विमोचन। त्वे तर्नः सुवेदेमुस्त्रियं वसु यं त्वं हिनोषि मर्त्यम् १६ वेमि त्वा पूषन्नञ्जसे वेमि स्तोतंव ग्राघृरो । न तस्य वेम्यर्गं हि तद् वसो स्तुषे पुजाय साम्ने १७ परा गावो यवसं किचिदाघृगे नित्यं रेक्गो ग्रमर्त्य । ग्रस्माकं पूषन्नविता शिवो भेव मंहिष्ठो वार्जसातये १८ स्थ्रं रार्धः शतार्श्वं कुरुङ्गस्य दिविष्टिष् । राज्ञस्त्वेषस्यं सुभगस्य <u>रा</u>तिषुं तुर्वशैष्वमन्महि १६ धीभिः सातानि कारवस्यं वाजिनेः प्रियमेधैरभिद्यंभिः । षृष्टिं सहस्रानु निर्मजामजे निर्यूथानि गवामृषिः २० वृत्ताश्चिन्मे ग्रभिपित्वे ग्रीरारणुः। \_ गां भेजन्त मेहना ऽश्वं भजन्त मेहनौ २१ ग्रथाष्ट्रमोऽध्यायः । च० १-३६

## (४) पञ्चमं सूक्तम्

(१-३६) एकोनचत्वारिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य कागवो ब्रह्मातिथिर्मृषिः । (१-३६, ३७) प्रथमादिषिट्त्रंशदृचां सप्तत्रिंश्याः पूर्वार्धस्य चाश्विनौ, (३७, ३८-३६) सप्तत्रिंश्या उत्तरार्धस्याष्टात्रिंश्येकोनचत्वारिंश्योश्च चैद्यस्य कशोर्दानस्तुतिर्देवताः ।

(१-३६) प्रथमादिषट्त्रंशदृचां गायत्री, (३७-३८) सप्तत्रिंश्यष्टात्रिंश्योर्बृहती, (३६) एकोनचत्वारिंश्याश्चानुष्टुप् छन्दांसि

दूरादिहेव यत् सः त्यंरुगप्सुरिशंश्वितत् । वि भानुं विश्वधातनत् १ \_ युवाभ्यां वाजिनीवसू प्र<u>ति</u> स्तोमां ऋदृत्तत । वार्चं दूतो यथोहिषे ३ पुरुप्रिया र्ग ऊतर्ये पुरुमुन्द्रा पुरूवसू । स्तुषे करावसो ऋश्विनां ४ \_ मंहिष्ठा वाजसातेमे षर्यन्ता शभस्पती । गन्तरा दाशुषी गृहम् ५ ता स्दिवायं दाश्षे सुमेधामवितारिशीम् । घृतैर्गव्यतिमुचतम् ६ त्र्या नः स्तोमुमुपं द्रवत् तूर्यं श<u>्य</u>ेनेभि<u>राशु</u>भिः । यातमश्वेभिरश्विना ७ येभिस्तिस्नः पेरावती दिवो विश्वानि रोचना । त्रीरंक्तून् पेरिदीयेथः ५ उत नो गोर्मतीरिषं उत सातीरेहर्विदा । वि पृथः सातये सितम् ६ त्रा नो गोमन्तमिधना सुवीरं सुरथं रियम् । वोळहमश्ववितीरिषंः १० वावधाना शेभस्पती दस्ता हिर्रायवर्तनी । पिबेतं सोम्यं मध् ११ ग्रस्मभ्यं वाजिनीवस् मुघवद्मश्च सुप्रथः । छुर्दिर्यन्तमद्मिभ्यम् १२ नि षु ब्रह्म जनीनां याविष्टुं त्युमा गतम् । मो ष्वर्शन्याँ उपरितम् १३ श्रुस्य पिंबतमश्विना युवं मदेस्य चार्रुणः । मध्वी रातस्ये धिष्णया १४ त्रुरमे त्रा वहतं रियं शतवन्तं सहस्त्रिर्णम् । पुरुद्धं विश्वधीयसम् १५ पुरुत्रा चिद्धि वां नरा विह्नयंन्ते मनीषिर्णः । वाघद्धिरश्विना गंतम् १६ \_ जनसो वृक्तबंहिषो हुविष्मन्तो ग्ररंकृतः । युवां हेवन्ते ग्रश्विना १७ ग्रुस्माकेमुद्य वीमुयं स्तोमो वाहिष्ठो ग्रन्तमः । युवाभ्यां भूत्वश्विना १८ यो है वां मध्नो दृति राहितो रथचर्षेगे। ततः पिबतमश्विना १६ तेने नो वाजिनीवसू पश्चे तोकाय शं गर्वे । वहेतुं पीर्वरीरिषेः २० उत नो दिव्या इषे उत सिन्ध्रॅंरहर्विदा । ऋपु द्वारेव वर्षथः २१ कदा वां तोगरचो विधत् समुद्रे जिहितो नेरा । यद् वां रथो विभिष्पतीत् २२ युवं करावीय नास्तत्या ऽपिरिप्ताय हुम्यें। शश्चेद्रतीर्दशस्यथः २३ \_ ताभिरा योतमूतिभि र्नर्व्यंसीभिः सुशस्तिभिः। यद् वां वृषरवसू हुवे २४ यथां चित् करवमार्वतं प्रियमेधमुपस्तुतम् । स्रत्रिं शिञ्जारमश्विना २५ यथोत कृत्व्ये धनें ऽशं गोष्वगस्त्यम् । यथा वाजेषु सोभीरम् २६ एतावंद् वां वृषरवसू त्रतो वा भूयो त्रिश्वना । गृर्गन्तः सुम्रमीमहे २७ 

ह्रिग्ययी वां रिं रीषा ग्रज्ञी हिर्ग्ययः । उभा चक्रा हिर्ग्ययां २६ तेन नो वाजिनीवसू परावर्तश्चिदा गंतम् । उपेमां सेष्ट्रतिं मर्म ३० ग्रा बेहेथे पराकात् पूर्वीर्श्नन्तीविश्वना । इषो दासीरमर्त्या ३१ ग्रा नौ द्युमेरा श्रवौभि रा राया यातमिश्वना । पुरुश्चन्द्रा नासंत्या ३२ एह वा प्रुष्टितप्सेवो वयो वहन्तु पृणिनः । ग्रच्छा स्वध्वरं जनेम् ३३ रथं वामनुगायसं य इषा वर्तते सह । न चक्रम्भि बांधते ३४ हिर्ग्ययेन रथेन द्रवत्याणिभिरश्चैः । धीर्जवना नासंत्या ३४ युवं मृगं जांगृवांसं स्वदंथो वा वृष्णवसू । ता नः पृङ्क्तमिषा रियम् ३६ ता में ग्रिश्चना सनीनां विद्यातं नवानाम् । यथां चिद्यद्यां क्शः शतमृष्ट्चफढ्रांनां ददंत् सहस्रा दश गोनांम् ३७ यो मे हिर्ग्यसंदृशो दश राज्ञो ग्रमंहत । ग्राधस्यदा इद्येद्यस्य कृष्टयं श्रम्मा ग्रभितो जनाः ३८ मार्किरेना पथा गाद् येनेमे यन्ति चेदयः । ग्राच्या नेत् सूरिरोहते भूरिदार्वत्तरो जनः ३६ द्वितीयोऽनुवाकः । सू० ६-१२

# (६) षष्ठं सूक्तम् (१-४८) म्रष्टचत्वारिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य कागवो वत्स मृषिः । (१-४५)

प्रथमादिपञ्चचत्वारिंशदृचामिन्दः, (४६-४६) षट्चत्वारिंश्यादितृचस्य च पारशव्यस्य तिरिन्दिरस्य दानस्तुतिर्देवते । गायत्री छन्दः मृहाँ इन्द्रो य ग्रोजंसा पूर्जन्यो वृष्टिमाँ ईव । स्तोमैर्वृत्सस्य वावृधे १ प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद् भरेन्त वह्नयः । विप्रा ग्रृतस्य वाहंसा २ करावा इन्द्रं यदक्रत स्तोमैर्यृज्ञस्य सार्धनम् । जामि ब्रुवत ग्रायुंधम् ३ समस्य मृन्यवे विश्वो विश्वा नमन्त कृष्टयः । समुद्रायेव सिन्धंवः ४ ग्रोजस्तदंस्य तित्विष उभे यत् समर्वर्तयत् । इन्द्रश्चमेव रोदंसी ४ वि चिद् वृत्रस्य दोधतो वर्जेण शतपर्वणा । शिरौ बिभेद वृष्णिना ६ इमा ग्रिभि प्र णौनुमो विपामग्रेषु धीतयः । ग्रिग्नेः शोचिनं दिद्युतः ७ गृहां सतीरुप त्मना प्र यच्छोचन्त धीतयः । करावां ग्रृतस्य धारया ६ प्र तिमन्द्र नशीमिह रुयिं गोमन्तमृश्चिनम् । प्र ब्रह्मं पूर्विचेत्तये ६ ग्रुहमिद्ध पितुष्परि मेधामृतस्य ज्रुग्भं । ग्रुहं सूर्यं इवाजनि १०

<u>अ</u>हं प्रुतेन मन्मेना गिरंः शुम्भामि कर<u>व</u>वत् । येनेन्द्रः शुष्ममिद् दुधे ११ ये त्वामिन्द्र न तुष्टवु र्मृषयो ये चे तुष्टवुः । ममेद् वर्धस्व सुष्टेतः १२ यदेस्य मुन्युरध्वेनींद् वि वृत्रं पेर्वुशो र्जन् । ऋपः समुद्रमेरेयत् १३ नि शुष्णं इन्द्र धर्णसिं वर्जं जघन्थ दस्यंवि । वृषा ह्युंग शृरिव्षे १४ न द्यांव इन्द्रमोजी नान्तरिचाणि वृज्जिर्णम् । न विवयचन्त भूमेयः १५ यस्तं इन्द्र महीरपः स्तंभूयमान् स्राशंयत् । नि तं पद्यासु शिश्नथः १६ य इमे रोदंसी मुही संमीची समजंग्रभीत्। तमौभिरिन्द्र तं गुंहः १७ य इन्द्र यतेयस्त्वा भृगेवो ये चे तुष्टवुः । ममेदुग्र श्रुधी हर्वम् १८ इमास्ते इन्द्र पृश्नेयो घृतं दुंहत ऋाशिरेम् । एनामृतस्ये पिप्युषीः १६ \_ या ईन्द्र प्रस्वेस्त्वा ऽऽसा गर्भमचिक्रिरन् । प<u>रि</u> धर्मेव सूर्यम् २० त्वामिच्छवसस्पते करावी उक्थेने वावृधुः । त्वां सुतास इन्देवः २१ तवेदिन्द्र प्रगीतिषू त प्रशस्तिरद्रिवः । युज्ञो वितन्तसाय्यः २२ त्र्या ने इन्द्र मुहीमिषुं पुरं न दे<u>षिं</u> गोमेतीम् । उत प्रजां सुवीर्यम् २३ उत त्यदाश्वश्वयं यदिन्द्र नाहुंषीष्वा । अग्रे वि सु प्रदीदंयत् २४ श्रमि वृजं न तेतिषे सूरं उपाकचे जसम् । यदिन्द्र मृळयासि नः २४ यदुङ्ग तेविषीयस इन्द्रे प्रराजिस चितीः । महाँ श्रेपार श्रोजिसा २६ तं त्वी हुविष्मतीर्विश उप ब्रुवत ऊतयै। उरुज्यसमिन्दुंभिः २७ उपहरे गिरीगां संगुथे चे नुदीनीम् । धिया विप्रौ स्रजायत २८ त्र्रतं समुद्रमुद्धतं श्चिकित्वाँ ग्रवं पश्यति । यतौ वि<u>पा</u>न एजेति २६ त्रादित् प्रबस्य रेतंसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम् । परो य<u>दि</u>ध्यते <u>दिवा</u> ३० करावास इन्द्र ते मृतिं विश्वे वर्धन्ति पौंस्येम् । उतो श्रीवष्ट वृष्णयेम् ३१ इमां में इन्द्र स्षृतिं जुषस्व प्र स् मामेव । उत प्र वेर्धया मृतिम् ३२ \_ उत ब्रह्मराया वृयं तुभ्यं प्रवृद्ध विज्ञवः । विप्रा ग्रतन्म जीवसं ३३ श्रुभि करावी अनूषुता ऽऽपो न प्रवती युतीः । इन्द्रं वर्नन्वती मृतिः ३४ इन्द्रेमुक्थानि वावृधुः समुद्रमिव् सिन्धेवः । ग्रन्तमन्युमुजरेम् ३५ त्र्या नौ याहि परावतो हरिभ्यां हर्यताभ्याम् । इमिनन्द्र स्तं पिब ३६ त्वामिद् वृत्रहन्तम् जनसो वृक्तबिर्हिषः । हर्वन्ते वार्जसातये ३७ त्रुनुं त्वा रोदंसी उभे चक्रं न वृत्येंतिशम् । त्रुनुं सुवानास् इन्देवः ३८ मन्देस्वा सु स्वर्णर उतेन्द्रे शर्युणाविति । मत्स्वा विवस्वतो मृती ३६ वावृधान उप द्यवि वृषां वज्रचेरोरवीत् । वृत्रहा सौमुपातमः ४०

ऋषिहिं पूर्वजा ग्रस्ये क ईशान ग्रोजंसा। इन्द्रं चोष्कूयसे वस् ४१ ग्रम्माकं त्वा सुताँ उपं वीतपृष्ठा ग्रभि प्रयः। शतं वहन्तु हर्रयः ४२ इमां सु पूर्व्यां धियं मधौर्षृतस्यं पिप्युषीम्। करावां उक्थेनं वावृधः ४३ इन्द्रमिद् विमहीनां मेधे वृशीत मत्यः। इन्द्रं सिन्ष्युरूतये ४४ ग्रावां त्वा पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरी। सोम्पेयाय वच्चतः ४५ शतम्हं तिरिन्दिरं सहस्रं पर्शावा देदे। राधांसि याद्वांनाम् ४६ त्रीशि शतान्यवंतां सहस्रा दश गोनाम्। ददुष्पज्ञाय साम्ने ४७ उदानट् ककुहो दिव मुष्ट्रां श्रुत्तुर्जुनो ददत्। श्रवंसा याद्वं जनम् ४५ उदानट् ककुहो दिव मुष्ट्रां श्रुतुर्जुनो ददत्। श्रवंसा याद्वं जनम् ४५

#### (७) सप्तमं सूक्तम्

(१-३६) षट्त्रंशदृचस्यास्य सूक्तस्य कारावः पुनर्वत्स ऋषिः । मरुतो देवताः । गायत्री छन्दः

प्र यद् वस्त्रष्टभुमिषुं मरुतो विप्रो ग्रचरत्। वि पर्वतेषु राजथ १ यदुङ्ग तिविषीयवो यामे शुभ्रा ग्रचिध्वम् । नि पर्वता ग्रहासत २ उदीरयन्त वायुभि वांश्रासः पृश्निमातरः । धु जन्ते पिप्युषीमिषेम् ३ वर्पन्ति मुरुतो मिहुं प्र वेपयन्ति पर्वतान् । यद् यामुं यान्ति वायुभिः ४ नि यद् यामाय वो गिरि नि सिन्धेवो विधर्मणे । मुहे शुष्मीय येमिरे ५ युष्माँ उ नक्तंमूतये युष्मान् दिवां हवामहे । युष्मान् प्रयुत्यंध्वरे ६ उद् त्ये ग्र<u>र</u>ुगप्सेव श्चित्रा यामेभिरीरते । वाश्रा ग्र<u>धि</u> ष्णुनां <u>दि</u>वः ७ मुजन्ति रिशममोर्जसा पन्थां सूर्याय यातेवे । ते भानुभिर्वि तेस्थिरे ५ -इमां में मरुतो गिर<u>िम</u>मं स्तोमेमृभुज्ञणः । इमं में वनता हर्वम् ६ \_ त्री<u>णि</u> सरां<u>सि</u> पृश्नयो दुदुह्ने वृजि<u>णे</u> मधु । उत्सं कर्वन्धमुद्रिर्णम् १० मर्रुतो यद्धे वो दिवः सुमायन्तो हर्वामहे । ग्रा तू नु उप गन्तन ११ यूयं हि ष्ठा सुदानवो रुद्री ऋभुज्ञणो दमें। उत प्रचैतसो मदे १२ \_ स्रा नौ रियं मेदुच्युतं पुरुद्धं विश्वधीयसम् । इर्यर्ता मरुतो <u>दि</u>वः १३ त्रधीव यद् गि<u>री</u>गां यामं शुभ्रा त्रचिध्वम् । सुवानैर्मन्दध्व इन्दुंभिः १४ एतावतश्चिदेषां सुम्नं भिन्नेत मर्त्यः । ग्रदीभ्यस्य मन्मीभः १४ ये द्रप्सा ईव रोर्देसी धमुन्त्यनुं वृष्टिभिः । उत्सं दुहन्तो ग्रिचितम् १६ उर्दु स्वानेभिरीरत उद् रथैरुर्दु वायुभिः । उत् स्तोमैः पृश्निमातरः १७ येनाव तुर्वशं यदुं येन करावं धनस्पृतंम् । राये सु तस्यं धीमहि १८

इमा उं वः सुदानवो घृतं न पिप्युषीरिषः । वर्धान् कारवस्य मन्मंभिः १६ क्वं नूनं सुदानवो मदेथा वृक्तबर्हिषः । ब्रुह्मा को वः सपर्यति २० नृहि ष्म यद्धे वः पुरा स्तोमेभिर्वृक्तबर्हिषः । शर्धां ऋतस्य जिन्वेथ २१ समु त्ये महतीरपः सं चोशी समु सूर्यम् । सं वर्षं पर्वशो देधुः २२ वि वृत्रं पर्वुशो येयु विं पर्वतां ग्रराजिनः । चक्राणा वृष्णि पौंस्येम् २३ त्रुनुं <u>त्रितस्य</u> युध्यं<u>तः</u> शुष्मंमावन्नुत क्रतुंम् । त्र्यन्वन्द्रं वृत्रुतूर्ये २४ विद्युद्धेस्ता ऋभिद्यंवः शिप्राः शोर्षन् हिरएययीः । शभा व्यंञ्जत श्रिये २५ <u>उशना</u> यत् प<u>रावतं उ</u>न्दणो रन्ध्रमयतिन । द्यौर्न चेक्रदेद् <u>भि</u>या २६ त्र्या नौ मुखस्यं <u>दा</u>वने ऽ<u>श्</u>वेहिर्रंगयपागिभिः । देव<u>ांस</u> उपं गन्तन २७ यदेषां पृषेती रथे प्रष्टिर्वहेति रोहितः । यान्ति शभा रिणन्नपः २८ सुषोमें शर्युगार्व त्यार्जीके पुस्त्यविति । युयुर्निचेक्रया नर्रः २६ \_ कुदा गच्छाथ मरुत इत्था विष्टुं हर्वमानम् । मार्डीकेभिर्नार्धमानम् ३० कर्द्ध नूनं केधप्रियो यदिन्द्रमजेहातन । को वेः सखित्व ग्रोहते ३१ सहो षु गो वर्षहस्तैः करावसो ऋग्निं मुरुद्धिः । स्तुषे हिरंगयवाशीभिः ३२ त्र्यो षु वृष्<u>णः</u> प्रयेज्यू ना नव्येसे सु<u>वि</u>तार्य । वृवृत्यां <u>चि</u>त्रवाजान् ३३ गिरयंश्चित्रि जिहते पर्शानासो मन्यमानाः । पर्वताश्चित्रि येमिरे ३४ म्रा<u>च्</u>णयावनो वह न्त्यन्तरिचे<u>ण</u> पतंतः । धातारः स्तुवृते वर्यः ३५ <u>अ</u>ग्निर्हि जानि पूर्व्य २छन<u>्दो</u> न सूरी <u>अ</u>र्चिषा । ते भानु<u>भि</u>र्वि तस्थिरे ३६

## (८) ऋष्टमं सूक्तम्

(१-२३) त्रयोविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य कागवः सध्वंस ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । ऋनुष्ट्प् छन्दः

म्रा नो विश्वभिक्तिभि रिश्वना गच्छेतं युवम् । दस्ता हिरेगयवर्तनी पिबेतं सोम्यं मधुं १ म्रा नूनं योतमिश्वना रथेन् सूर्यत्वचा । भुजी हिरेगयपेशसा कवी गम्भीरचेतसा २ म्रा योतं नहुंषस्पर्या ऽऽन्तरिचात् सुवृक्तिभिः । पिबोथो म्रश्वना मधु कगवोनां सर्वने सुतम् ३ म्रा नौ यातं दिवस्पर्या ऽन्तरिचादधप्रिया । पुत्रः कगवेस्य वामिह सुषावे सोम्यं मधुं ४ ग्रा नौ यातुमुपेश्रु त्यिश्वना सोमेपीतये। स्वाहा स्तोमस्य वर्धना प्र केवी धीतिभिर्नरा ४ यच्चिद्धि वां पुर ऋषयो जुहूरेऽवसे नरा। त्र्या योतम<u>श्</u>विना गेत<u> मुपे</u>मां सुष्टतिं ममे ६ दिवश्चिद् रोचनाद ध्या नौ गन्तें स्वर्विदा। धीभिवंत्सप्रचेतसा स्तोमेभिईवनश्रुता ७ किमुन्ये पर्यासते ऽस्मत् स्तोमेभिरश्विना । पुत्रः करावस्य वामृषि गींभिर्वृत्सो स्रीवीवृधत् ५ \_ स्रा वां विप्र इहावृसे ऽह्नत् स्तोमेभिरश्चिना । त्र्यरिप्रा वृत्रीहन्तमा ता नौ भूतं मयोभुवी ६ त्र्या यद् वां योषेगा रथा मितिष्ठद् वाजिनीवस् । विश्वान्यश्विना युवं प्र धीतान्यंगच्छतम् १० त्र्यतेः सहस्रीनिर्णिजा रथेना यतिमश्विना । वृत्सो वां मधुमुद् वचो ऽशंसीत् काव्यः कविः ११ पुरुमुन्द्रा पुरूवसू मनोतरा रयीगाम् । -स्तोमं मे स्रश्चिनांविमा मभि वह्नी स्रनुषाताम् १२ त्र्या नो विश्वन्यिश्वना धत्तं राधांस्यह्नया । कृतं ने ऋत्वियावतो मा नौ रीरधतं निदे १३ यन्नांसत्या परावति यद् वा स्थो ग्रध्यम्बरे । त्र्रतः सहस्रीनिर्णिजा रथेना योतमश्विना १४ यो वां नासत्यावृषि गींभिर्वृत्सो ग्रवीवृधत्। तस्मै सहस्रीनिर्णिज मिषं धत्तं घृतश्चुतम् १४ प्रास्मा ऊर्जं घृतुश्चुत् मिश्चना यच्छतं युवम्। यो वा सुम्रायं तुष्टवंद् वसूयाद् दानुनस्पती १६ त्र्या नौ गन्तं रिशादसे मं स्तोमं पुरुभुजा। कृतं नेः सुश्रियौ नरे मा दौतमुभिष्टेये १७ न् त्र्या वां विश्वाभिरूतिभिः प्रियमेधा ग्रह्षत । राजेन्तावध्वराणा मिश्चेना यामेहूतिषु १८ त्र्या नौ गन्तं म<u>यो</u>भुवा ऽश्विना <u>शं</u>भुवा युवम् । यो वां विपन्यू धीतिभि गींभिर्वृत्सो स्रवीवृधत् १६ याभिः करावं मेधितिथिं याभिर्वशं दर्शवजम् । याभिर्गोशिर्यमावितं ताभिर्नोऽवतं नरा २० याभिर्नरा त्रसदेस्यु मावितं कृत्व्ये धर्ने । ताभिः ष्वर्रसमाँ ग्रेक्षिना प्रावितं वाजसातये २१ प्र वां स्तोमाः सुवृक्तयो गिरौ वर्धन्त्विश्वना । पुरुत्रा वृत्रहन्तमा ता नौ भूतं पुरुस्पृही २२ त्रीणि पुदान्यश्विनौ राविः सान्ति गुहौ पुरः । क्वी त्रमृतस्य पत्मीभ रुवांग्जीवेभ्यस्परि २३

## (६) नवमं सूक्तम्

(१-२१) एकविंशत्युचस्यास्य सुक्तस्य कारावः शशकर्ग ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । (१, ४, ६, १४-१४) प्रथमाचतुर्थीषष्ठीचतुर्दशीपञ्चदशीनामृचां बृहती, (२-३, २०-२१) द्वितीयातृतीयाविंश्येकविंशीनां गायत्री, (४) पञ्चम्याः ककुप् (७-६, १३, १६-१६) सप्तम्यादितृचस्य त्रयोदश्या षोडश्यादिचतसृगाञ्चानुष्टुप्, (१०) दशम्यास्त्रिष्टुप्, (११) एकादश्या विराट्, (१२) द्वादश्याश्च जगती छन्दांसि त्र्या नूनमेश्विना युवं वृत्सस्य गन्तमवेसे। प्रास्मै यच्छतमवृकं पृथु छुर्दि युंयुतं या ग्ररातयः १ यदन्तरिचे यद् दिवि यत् पञ्च मानुषाँ स्रन् । नृम्णं ततद् धंत्तमश्चिना २ ये वां दंसांस्यश्चिना विप्रांसः परिमामृशः । एवेत् कारवस्य बोधतम् ३ <u>अ</u>यं वां घुमां अश्विना स्तोमेन परि षिच्यते । ग्रयं सोमो मधुमान् वाजिनीवसू येन वृत्रं चिकैतथः ४ यदुप्सु यद् वनुस्पतौ यदोषंधीषु पुरुदंससा कृतम्। तेन माविष्टमश्विना ४ यन्नीसत्या भुरगयथो यद् वा देव भिषुज्यर्थः । ग्रयं वा वृत्सो मृतिभिन् विन्धते हुविष्मन्तं हि गच्छेथः ६ त्र्या नूनमुश<u>्विनोर्त्मृषिः</u> स्तोमं चिकेत वामया । त्र्या सोमुं मध्नमत्तमं घुमीं सिञ्चादर्थर्विणि ७ त्रा नूनं <u>रघुवर्तिनं</u> रथं तिष्ठाथो त्रश्विना ।

ग्रा वां स्तोमां इमे मम् नभो न चुंच्यवीरत ५ यद्द्य वां नासत्यो कथैराचुच्युवीमहि । यद् वा वार्णीभिरश्चिने वेत् कारवस्यं बोधतम् ६ यद् वां कचीवां उत यद् व्यंश्व ऋषियंद् वां दीर्घतमा जुहावं। पृथी यद् वां वैन्यः सादंनेष्वे वेदतौ स्रिश्वना चेतयेथाम् १० यातं छिर्दिष्पा उत नेः परस्पा भूतं जेगृत्पा उत नेस्तनूपा । वृर्तिस्तोकाय तनेयाय यातम् ११ यदिन्द्रेंग सरथं याथो ग्रेश्विना यद् वा वायुना भवेथः समीकसा । यदादित्येभिर्ऋभुभिः सजोषसा यद् वा विष्णोर्विक्रमेणेषु तिष्ठेथः १२ यद्द्याश्विनीवृहं हुवेयु वार्जसातये। यत् पृत्सु तुर्वेशे सह स्तच्छ्रेष्ठम् श्विनोरवः १३ त्र्या नूनं यातमश्<u>विने</u> मा हुव्यानि वां <u>हि</u>ता । इमे सोमसो ग्रधि तुर्वशे यदा विमे करवेषु वामर्थ १४ \_ यन्नसत्या प<u>रा</u>के र्ग्नर्वाके ग्रस्ति भेषुजम् । तेनं नूनं विमुदायं प्रचेतसा छिर्दिर्वृत्सायं यच्छतम् १४ त्र्रभुत्स्यु प्र देव्या साकं वाचाहम्श्विनौः । व्यविदेव्या मृतिं वि रातिं मर्त्येभ्यः १६ प्र बौधयोषो ऋश्विना प्र दैवि सूनृते महि। प्र यज्ञहोतरानुषक् प्र मदीय श्रवी बृहत् १७ यदुषो यासि भानुना सं सूर्येग रोचसे। त्र्या हायमुश्चिनो रथौ वृर्तियौति नृपाय्यैम् १८ यदापीतासो <u>ऋं</u>शवो गावो न दुह ऊर्धभिः। यद् वा वाणीरनूषत प्र देव्यन्ती ऋश्विनी १६ प्र द्युम्राय प्र शर्वसे प्र नृषाह्यय शर्मेंगे। प्रदर्ज्ञाय प्रचेतसा २० यन्ननं धीभिरेश्विना पितुर्योनी निषीदेथः । यद् वा सुम्नेभिरुक्थ्या २१

(१०) दशमं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य घौरः प्रगाथ ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । (१) प्रथमर्चां बृहती, (२) द्वितीयाया मध्येज्योतिस्त्रिष्टुप्, (३) तृतीयाया ग्रमुष्टुप्, (४) चतुर्थ्या ग्रास्तारपङ्गिः, (४-६) पञ्चमीषष्ट्रचोश्च प्रगाथः (पञ्चम्या बृहती, षष्टचाः सतोबृहती) छन्दांसि

यत् स्थो दीर्घप्रसद्यनि यद् वादो रौचने दिवः ।
यद् वा समुद्रे ग्रध्याकृते गृहे ऽत ग्रा यातमिश्वना १
यद् वा यृज्ञं मनेवे संमिमिच्चथ्रेवेत् कारवस्यं बोधतम् ।
बृहुस्पतिं विश्वान् देवाँ ग्रहं हुव इन्द्राविष्णूं ग्रिश्वनावाशुहेषसा २
त्या न्वर्श्वनां हुवे सुदंससा गृभे कृता ।
ययोरिस्त प्र गाः सुरुवं देवेष्वध्याप्यम् ३
ययोरिधि प्र यृज्ञा ग्रसूरे सन्तिं सूरयः ।
ता यृज्ञस्याध्वरस्य प्रचैतसा स्वधाभिर्या पिष्वतः सोम्यं मधुं ४
यद्द्याश्विनावणाग् यत् प्राक् स्थो वाजिनीवसू ।
यद् द्रुह्यव्यनिव तुर्वशे यदौ हुवे वामथ मा गतम् ५
यद्नत्तरिचे पत्रथः पुरुभुजा यद् वेमे रोदसी ग्रनुं ।
यद् वा स्वधाभिरिधितष्ठिथे रथा मत् ग्रा यातमिश्वना ६

## (११) एकादशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो वत्स त्रृषिः । स्रिग्निर्देवता । (१) प्रथमर्चः प्रतिष्ठा गायत्री, (२) द्वितीयाया वर्धमाना गायत्री, (३-६) तृतीयादिसप्तानां गायत्री, (१०) दशम्याश्च त्रिष्ठुप् छन्दांसि त्वमीग्ने वृत्पा स्रीस देव स्ना मर्त्येष्वा । त्वं युज्ञेष्वीडचेः १ त्वमीस प्रशस्यो विदर्थेषु सहन्त्य । स्रग्ने र्थीरेध्वराणीम् २ स त्वमस्मदप् द्विषौ युयोधि जातवेदः । स्रदेवीरग्ने स्रातीः ३ स्रित्ते चित् सन्तमहं युज्ञं मर्तस्य रिपोः । नोपं वेषि जातवेदः ४ मर्ता स्रमर्त्यस्य ते भूरि नामं मनामहे । विप्रासो जातवेदसः ५ विप्रं विप्रासोऽवंसे देवं मर्तास ऊतये । स्रिग्निं गृभिर्हवामहे ६ स्रा ते वृत्सो मनौ यमत् पर्माचित् स्थस्थात् । स्रग्ने त्वांकामया गिरा ७ पुष्ट्रा हि सदङ्ङस् विश्वो विश्वो विश्वा स्रन्तुं प्रभुः । समत्सुं त्वा हवामहे ६ स्मत्स्विग्निवंसे वाज्यन्तौ हवामहे । वाजेषु चित्रराधसम् ६ प्रत्नो हि कुमीडचौ स्रध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सित्स्रि ।

# स्वां चांग्ने तुन्वं पिप्रयंस्वा ऽस्मभ्यं च सौभगुमा यंजस्व १० इति पञ्चमोऽष्टकः

# ग्रथषष्ठोऽष्टकः । व० १-४० प्रथमोऽध्यायः

## (१२) द्वादशं सूक्तम्

(१-३३) त्रयस्त्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य कारावः पर्वत ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक छन्दः

य ईन्द्र सोम्पार्तमो मदेः शिवष्ट चेतित । येना हिंस न्यर्१त्रिणं तमीमहे १ येना दर्शग्वमिध्रगुं वेपयेन्तं स्वर्णरम् । येना समुद्रमाविधा तमीमहे २ येन सिन्धुं मृहीरपो रथाँ इव प्रचोदयः । पन्थामृतस्य यातेवे तमीमहे ३ इमं स्तोमम्भिष्टये घृतं न पूतमिद्रवः । येना नु सद्य ग्रोजैसा व्वित्तिथ ४ इमं जुषस्व गिर्वणः समुद्र ईव पिन्वते । इन्द्र विश्वाभिरूतिभिर्ववित्तिथ ४ यो नो देवः परावतः सखित्वनायं माम्हे । दिवो न वृष्टिं प्रथयन्ववित्तिथ ६

वृवृ जुरस्य केतर्व उत वजो गर्भस्त्योः । यत् सूर्यो न रोदेसी ग्रवधियत् ७ यदि प्रवृद्ध सत्पते सहस्रं महिषाँ ग्रघीः । ग्रादित् ते इन्द्रियं महि प्र वविधे ५

इन्द्रः सूर्यस्य रिश्मि न्येशंसानमीषति । ऋग्निर्वनैव सासिहः प्र वीवृधे ६ इयं ते ऋृत्वियविती धीतिरेति नवीयसी । सप्र्यन्ती पुरुप्रिया मिमीत इत् १०

गर्भो युज्ञस्य देव्युः क्रतुं पुनीत स्नानुषक् । स्तोमै्रिन्द्रस्य वावृधे मिमीत् इत् ११

सिनिर्मित्रस्य पप्रथ इन्द्रः सोमेस्य पीतये। प्राची वाशीव सुन्वते मिमीत् इत् १२

यं विप्रा उक्थवित्सो ऽभिप्रम्नदुरायवेः । घृतं न पिप्य ऋासन्यृतस्य यत् १३ उत स्वराजे ऋदितिः स्तोम्मिन्द्रीय जीजनत् । पु<u>रुप्रश</u>स्तमूतर्ये ऋृतस्य यत् १४

ग्रभि वह्नय ऊतये उनूषत प्रशस्तये। न देव विवृता हरी ऋतस्य यत् १४

यत् सोमीमन्द्र विष्णि<u>वि</u> यद् वा घ <u>त्रित ग्रा</u>प्त्ये । यद् वा मुरुत्सु मन्द<u>से</u> समिन्दुंभिः १६

यद् वा शक्र प<u>रा</u>वित समुद्रे ग्र<u>धि</u> मन्देसे । <u>ग्र</u>स्माक्मित् सुते रेणा समिन्दुंभिः १७

यद् वासि सुन्<u>व</u>तो वृधो यर्जमानस्य सत्पते । <u>उ</u>क्थे <u>वा</u> यस्य रगर्यसि समिन्दुंभिः १८

देवंदेवं वोऽवंस इन्द्रीमन्द्रं गृणीषि । ग्रधी यृज्ञाये तुर्वणे व्यानशः १६ यृज्ञेभिर्य्ज्ञवाहसं सोमेभिः सोम्पातमम् । होत्रीभिरिन्द्रं वावृधुव्यानशः २० महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरृत प्रशस्तयः । विश्वा वसूनि दाशुषे व्यानशः २१ इन्द्रं वृत्राय हन्तवे देवासौ दिधरे पुरः । इन्द्रं वाणीरनूषता समोजसे २२ महान्तं महिना व्यं स्तोमेभिर्हवन्श्रुतम् । ग्रुकेरिभ प्र णीनुमः समोजसे २३ न यं विविक्तो रोदसी नान्तरिज्ञाणि वृज्जिणम् । ग्रमादिदस्य तित्विषे समोजसः २४

यदिन्द्र पृतनाज्ये देवास्त्वां दिधरे पुरः । स्रादित् ते हर्यता हरी वव चतुः २४

यदा वृत्रं नेदीवृतं शर्वसा विज्ञन्नविधीः । स्रादित् ते हर्यता हरी वव ज्ञतः २६

यदा ते विष्णुरोर्जसा त्रीणि पदा विचक्रमे । स्रादित् ते हर्यता हरी ववचतुः २७

युदा ते हर्युता हरी वावृधाते दिवेदिवे। ग्रादित् ते विश्वा भुवनानि येमिरे २८

यदा ते मार्रुतीर्विश स्तुभ्यमिन्द्र निये<u>मि</u>रे । स्रादित् ते विश्वा भुवनानि येमिरे २६

यदा सूर्यम्मुं दिवि शुक्रं ज्योतिरधारयः। ग्रादित् ते विश्वा भुवनानि येमिरे ३०

इमां ते इन्द्र सुष्टुतिं विप्रं इयर्ति धीतिभिः । जामिं पदेव पिप्रतीं प्राध्वरे ३१ यदस्य धार्मनि प्रिये समीचीनासो स्रस्वरन् । नाभी युज्ञस्य दोहना प्राध्वरे ३२

सुवीर्यं स्वश्वर्यं सुगर्व्यमिन्द्र दिद्ध नः । होतैव पूर्विचित्तये प्राध्<u>व</u>रे ३३ तृतीयोऽनुवादकः । सू० १३-२०

## (१३) त्रयोदशं सूक्तम्

(१-३३) त्रयस्त्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य कारावो नारद त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक छन्दः

इन्द्रः सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीत उक्थ्यम् । विदे वृधस्य दत्तसो मुहान् हि षः १

स प्र<u>थ</u>मे व्योमिन देवा<u>नां</u> सदेने वृधः । सु<u>पा</u>रः सुश्रवस्तमः समेप्सुजित् २ तमेह्ने वाजसातय इन्द्रं भरीय शुष्मिर्णम् । भवी नः सुम्ने स्नन्तेमः सखी वृधे ३

इयं ते इन्द्र गिर्वणो <u>रा</u>तिः चैरति सु<u>न्व</u>तः । म<u>ुन्दा</u>नो <u>श्</u>रस्य बृर्हिषो वि रीजसि ४

नूनं तर्दिन्द्र दद्धि नो यत् त्वां सुन्वन्त ईमहे । रियं निश्चित्रमा भेरा स्वर्विदेम्

स्तोता यत् ते विचेर्षिण रितप्रशर्धयुद् गिर्रः । वृया इवार्नु रोहते जुषन्त यत् ६

प्र<u>ब</u>वर्जनया गिर्रः शृणुधी ज<u>िरितु</u>र्हर्वम् । मदेमदे वविचया सुकृत्वेने ७ क्रीळेन्त्यस्य सूनृ<u>ता</u> ग्रा<u>पो</u> न प्रवर्ता यृतीः । ग्रुया धिया य उच्यते पति<u>र्</u>दिवः

5

उतो पितर्य उच्यते कृष्टीनामेक इद् वृशी । नुमोवृधैरैवृस्युभिः सुते रेण ६ स्तुहि श्रुतं विपश्चितं हरी यस्य प्रसिच्चणी । गन्तरा दाशुषी गृहं नेम्स्विनेः १०

तूतुजानो महिम्ते ऽश्वेभिः प्र<u>षितप्स</u>्भिः । ग्रा यहि युज्ञमाशुभिः शमिद्धि तै ११

इन्द्रं शविष्ठ सत्पते <u>र</u>यिं गृगत्सुं धारय । श्रवंः सूरिभ्यों <u>श्र</u>मृतं वसुत्वनम् १२

हवें त्वा सूर उदिते हवें मुध्यंदिने <u>दिवः । जुषा</u>ग ईन्द्र सप्तिभिर्न ग्रा गीह

त्रा तू ग<u>ीह</u> प्र तु द्र<u>ेव</u> मत्स्वां सुतस<u>्य</u> गोर्मतः । तन्तुं तनुष्व पूर्व्यं यथां <u>वि</u>दे १४

यच्छक्रासि परावित यदेर्वावित वृत्रहन् । यद् वा समुद्रे ग्रन्धंसोऽवितेदेसि

१५

इन्द्रं वर्धन्तु <u>नो</u> गि<u>र</u> इन्द्रं सुता<u>स</u> इन्देवः । इन्द्रे <u>ह</u>विष्मं<u>ती</u>र्विशौ ग्रराणिषुः १६

त्रिकंद्रुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमंत्रत । तिमद् वर्धन्तु नो गिरः सदावृधम् १८ स्तोता यत् ते स्रनुंबत उक्थान्यृतुथा द्धे । शुचिः पावक उच्यते सो स्रद्धितः १६

तदिद् रुद्रस्यं चेतित यह्नं प्रवेषु धार्मसु । म<u>नो</u> यत्रा वि तद् दुधुर्विचैतसः २०

यदि मे सुरूयमावर इमस्य पाह्यन्धसः । येनु विश्वा स्रति द्विषो स्रतिरिम

कदा ते इन्द्र गिर्वणः स्तोता भेवाति शंतेमः । कदा नो गव्ये ग्रश्चये वसौ दधः २२

उत ते सुष्टुंता हरी वृषंणा वहतो रथंम् । ऋजुर्यस्यं मृदिन्तंमं यमीमहे २३ तमीमहे पुरुष्टुतं यह्नं प्रवाभिक्तिभिः । नि बृहिषि प्रिये संदुदधं द्विता २४ वर्धस्वा सु पुरुष्टुत ऋषिष्टुताभिक्तिभिः । धुत्तस्वं पिप्युषीमिष्मवां च नः २४

इन<u>्द्र</u> त्वर्म<u>वितेर्दसी</u>त्था स्तुं<u>व</u>तो ग्रीद्रवः । ऋतार्दियर्मि ते धिर्यं मनोयुर्जम् २६

इह त्या संधमाद्यां युजानः सोमंपीतये। हरीं इन्द्र प्रतद्वेसू श्रमि स्वरं २७ श्रमि स्वरन्तु ये तर्व रुद्रासः सज्जत् श्रियम्। उतो मुरुत्वेतीर्विशौ श्रमि प्रयः २८

इमा ग्रस्य प्रतूर्तयः प्रदं जुषन्त यद् दिवि । नाभौ युज्ञस्य सं देधुर्यथौ विदे २६

श्रयं दीर्घाय चर्चसे प्राचि प्रयत्येध्वरे । मिमीते युज्ञमीनुषि विचन्दये ३० वृषायिमेन्द्र ते रथे उतो ते वृषेणा हरी । वृषा त्वं शतकतो वृषा हर्वः ३१ वृषा ग्रावा वृषा मदो वृषा सोमी श्रयं सुतः । वृषा युज्ञो यिमन्विसि वृषा हर्वः ३२

वृषां त्वा वृषां हुवे वर्षिश्चित्राभिर्तिभिः। वावन्थ हि प्रतिष्ट्तिं वृषा हर्वः

33

## (१४) चतुर्दशं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावायनौ गोषूक्त्यश्वसूक्तिनावृषी । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

यदिन्द्राहं यथा त्व मीशीय वस्व एक इत् । स्तोता मे गोषेखा स्यात् १ शि चेयमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिर्णे । यद्वहं गोपितः स्याम् २ धेनुष्टं इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वते । गामश्वं पिप्युषी दुहे ३ न ते वृतािस्ति राधेस इन्द्रं देवो न मत्यः । यद् दित्सिस स्तुतो मृघम् ४ यज्ञ इन्द्रं मवर्धयुद् यद् भूमिं व्यवंतियत् । चक्राण ग्रोपशं दिवि ४ वावृधानस्यं ते वृयं विश्वा धनीनि जिग्युषः । ऊतिमिन्द्रा वृंणीमहे ६ व्यर्नतिर्चमित् न्मदे सोमस्य रोचना । इन्द्रो यदिभनद् वृलम् ७ उद् गा ग्राजदिङ्गरोभ्य ग्राविष्कृगवन् गृहां सतीः । ग्र्वांश्चं नृनुदे वृलम् इ इन्द्रंण रोचना दिवो दृळहानि दृंहितानि च । स्थिराणि न पराणुदे ६ ग्रापमूर्मिर्मदेन्निव स्तोमं इन्द्राजिरायते । वि ते मदौ ग्रराजिषुः १० त्वं हि स्तोमवर्धन् इन्द्रास्युक्थवर्धनः । स्तोतृचफढ्णामुत भद्रकृत् ११ इन्द्रमित् केशिना हरी सोम्पेयाय वचतः । उपं युज्ञं सुराधंसम् १२ ग्रापाभिकृत्सिस्रंप्सत् इन्द्र द्यामारुक्चतः । स्रव दस्यूर्पधून्थाः १४ ग्रस्युन्वामिन्द्र संसदुं विषूर्चीं व्यनाशयः । सोम्पा उत्तरो भवन् १४

## (१५) पञ्चदशं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावायनौ गोष्क्त्यश्वसूक्तिनावृषी । इन्द्रो देवता । उष्णिक छन्दः

तम्बभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतं । इन्द्रं गीभिस्तिबिषमा विवासत १ यस्ये द्विबर्हसो बृहत् सही दाधार रोदेसी । गिरीरंजाँ ऋपः स्वेवृंषत्वना २ स रोजिस पुरुष्टुतुँ एको वृत्राणि जिन्नसे । इन्द्र जैत्री श्रवस्यी च यन्तेवे ३ तं ते मदं गृणीमिस वृषेणं पृत्सु सासिहम् । उ लोककृ बुमेदिवो हिरिश्रियम् ४

येन ज्योतीष्यायवे मनेवे च विवेदिथ। मुन्दानो ग्रस्य बहिंषो वि राजिस

ሄ

तद्द्या चित् त उथिनो ऽर्नु ष्टुवन्ति पूर्वथा । वृषंपत्नीरपो जया दिवेदिवे ६ तव त्यदिन्द्रियं बृहत् तव शुष्मंमुत क्रतुम् । वर्ज्ञं शिशाति धिषणा वरेरयम् ७

तव् द्यौरिन्द्र पौंस्यं पृथिवी वर्धित श्रवः । त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे प्रत्वां विष्णुर्बृहन् चयो मित्रो गृंणाति वर्रणः । त्वां शर्धं मद्त्यनु मार्रतम् ६ त्वं वृषा जनीनां मंहिष्ठ इन्द्र जित्रषे । सत्रा विश्वां स्वपत्यानि दिधिषे १० सत्रा त्वं पुरुष्टुत् एकौ वृत्राणि तोशसे । नान्य इन्द्रात् कर्रणं भूयं इन्वति ११ यदिन्द्र मन्मशस्त्वा नाना हर्वत ऊतये । श्रस्मकेभिर्नृभिरत्रा स्वर्जय १२ श्रदं चयाय नो महे विश्वां रूपार्याविशन् । इन्द्रं जैत्राय हर्षया शर्चीपितम् १३

# (१६) षोडशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य कागव इरिम्बिठिर्मृषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

प्र समार्जं चर्षणीना मिन्द्रं स्तोता नर्व्यं गीभिः । नरं नृषाहुं मंहिष्ठम् १ यस्मिन्नुक्थानि रगयन्ति विश्वनि च श्रवस्यां । ग्र्यामवो न समुद्रे २ तं सुष्टत्या विवासे ज्येष्ठराजं भरं कृतुम् । मृहो वाजिनं सिनभ्येः ३ यस्यानूना गभीरा मदां उरवस्तरुताः । हुर्षुमन्तः शूरंसातौ ४ तमिद्र् धनेषु हिते ष्वधिवाकार्यं हवन्ते । येषामिन्द्रस्ते जयन्ति ५ तमिञ्चग्रौतेरायन्ति तं कृतेभिश्चर्षणयः । एष इन्द्रौ वरिवस्कृत् ६ इन्द्रौ बृह्येन्द्र ग्रृषि रिन्द्रः पुरू पुरुहूतः । मृहान् मृहीभिः शर्चीभिः ७ सः स्तोम्यः स हर्व्यः सत्यः सत्वा तुविकूर्मिः । एकश्चित् सन्नभिभूतिः ६ तमुर्केभिस्तं सामिभि स्तं गायुत्रेश्चर्षणयः । इन्द्रं वर्धन्ति चितयः ६ प्रणेतारं वस्यो ग्रच्छा कर्तारं ज्योतिः समत्सुं । सास्त्रह्रांसं युधामित्रान् १० स नः पप्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः । इन्द्रो विश्वा ग्रति द्विषः ११ स त्वं नं इन्द्र वाजैभि दंशस्या चं गातुया चं । ग्रच्छां च नः सुम्नं नेषि १२

(१७) सप्तदशं सूक्तम् (१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य कागव इरिम्बिटिर्ऋषः । (१-१३, १४) प्रथमादित्रयोदशर्चां पञ्चदश्याश्चेन्द्रः, (१४) चतुर्दश्याश्चेन्द्रो वास्तोष्पतिर्वा देवता । (१-१३) प्रथमादित्रयोदशर्चां गायत्री, (१४-१४) चतुर्दशीपञ्चदश्योश्च प्रगाथः (चतुर्दश्या बृहती, पञ्चदश्याः सतोबृहती) छन्दसी

त्र्या याहि सुषुमा हि तु इन्द्र सोमुं पिबा इमम् । एदं बहिः सेदो मम १ त्र्या त्वां ब्रह्मयुजा ह<u>री</u> वहंतामिन्द्र <u>के</u>शिनां । उप ब्रह्मांगि नः शृग् २ ब्रह्मार्गस्त्वा व्यं युजा सीम्पामिन्द्र सोमिनः । स्तावन्तो हवामहे ३ त्र्या नौ याहि सुतार्व<u>तो</u> ऽस्माकं सुष्टतीरुपं । पिब्<u>वा</u> सु शि<u>प्रि</u>न्नन्धंसः ४ त्रा ते सिञ्चामि कुच्यो रनु गात्रा वि धावतु । गृ<u>भा</u>य जिह्नया मधु ४ स्वादुष्टे ग्रस्तु संसुदे मध्नान् तुन्वेई तर्व । सोमुः शर्मस्तु ते हदे ६ त्र्यम् त्वा विचर्षगे जनीरिवाभि संवृतः । प्र सोमे इन्द्र सर्पतु ७ तुविग्रीवौ वृपोदेरः सुबाहुरन्धंसो मदे । इन्द्रौ वृत्रार्णि जिघ्नते 🛱 \_ इ<u>न्द्र</u> प्रेहि पुरस्त्वं वि<u>श्</u>वस्येशां<u>न</u> ग्रोर्जसा । वृत्रार्णि वृत्रहञ्जहि *६* दीर्घस्ते ग्रस्त्वङ्कशो येना वसुं प्रयच्छित । यर्जमानाय सुन्वते १० श्रयं ते इन्द्र सोमो निपूतो श्रधि बहिषि । एहीम्स्य द्रवा पिर्ब ११ शाचिंगो शाचिंपूजना ऽयं रणांय ते सुतः । स्राखंगडल प्र हूंयसे १२ यस्ते शृङ्गवृषो नपात् प्रर्णपात् कुराडपाय्यः । न्यस्मिन् दध् ग्रा मर्नः १३ वास्तीष्पते ध्रुवा स्थूणां ऽसेत्रं सोम्यानीम् । द्रुप्सो भेता पुरां शश्वतीना मिन्द्रो मुनीनां सरवी १४ पृदक्तिसानुर्यजतो गुवेषेग एकः सन्नभि भूयेसः । भूर्णिमर्श्वं नयत् तुजा पुरो गृभे न्द्रं सोमस्य पीतये १५

#### (१८) त्रष्टादशं सूक्तम्

(१-२२) द्वाविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य कागव इरिम्बिटिर्ऋषः । (१-३, ४, १०-२२) प्रथमादितृचस्य पञ्चम्या ऋचो दशम्यादित्रयोदशानाञ्चादित्याः, (४, ६-७) चतुर्थीषष्ठीसप्तमीनामदितिः, (८) त्रष्टम्या त्रश्विनौ, (६) नवम्याश्चाग्निसूर्यानिला देवताः । उष्णिक् छन्दः

इदं हे नूनमेषां सुम्नं भिन्नेत मर्त्यः । ऋदित्यानामपूर्व्यं सर्वीमनि १ तत् सु नः सविता भगो वरुंगो मित्रो त्रीर्यमा । शर्म यच्छन्तु सप्रथो यदीमहे देवेभिर्देव्यदिते ऽरिष्टभर्म्ना गीह । स्मत् सूरिभिः पुरुप्रिये सुशर्मभिः ४ ते हि पुत्रासो ग्रदितेर्विदुर्द्वषासि योत्तेवे । ग्रंहोश्चिदुरुचक्रयोऽनेहसेः ४ ग्रदितिनों दिवा पृशु मदितिनंक्तमद्वयाः । ग्रदितिः पात्वंहसः सदावृधा ६ उत स्या नो दिवा मृति रदितिरूत्या गमत् । सा शंतिति मयस्कर्दप स्त्रिधः ७

उत त्या दैव्यो भिषजा शं नेः करतो <u>ऋश्विनो । युयुयातीमितो रपो</u> ऋप स्त्रिधीः ५

शम् ग्रिर्गिभिः कर च्छं नेस्तपतु सूर्यः । शं वातौ वात्वरपा अप स्त्रिधः ६ अपामीवामप स्त्रिधः मपं सेधत दुर्मृतिम् । आदित्यासो युयोर्तना नो अंहिसः १०

युयो<u>ता</u> शर्रम्स्मदाँ त्रादित्यास उतामितिम् । त्रृधग्द्वेषेः कृणुत विश्ववेदसः ११

तत् सु नः शर्मं यच्छता ऽऽदित्या यन्मुमौचित । एनस्वन्तं चिदेनेसः सुदानवः १२

यो नः कश्चिद् रिरिच्चति र<u>च</u>स्त्वेन मर्त्यः । स्वैः ष एवै रिरिषीष्ट्र युर्जनेः १३ समित् तम्घमेश्नवद् दुःशं<u>सं</u> मर्त्यं <u>रि</u>पुम् । यो ग्रेस्मत्रा दुर्हणीवाँ उपे <u>द्वयुः</u> १४

पाक्त्रा स्थिन देवा हृत्सु जीनीथ मर्त्यम् । उपं द्व्युं चार्द्र्युं च वसवः १५ ग्रा शर्म् पर्वताना मोतापां वृंगीमहे । द्यावीचामारे श्रस्मद् रपंस्कृतम् १६ ते नो भुद्रेग् शर्मगा युष्माकं नावा वसवः । ग्रति विश्वीनि दुरिता पिंपर्तन १७

तुचे तनीय तत् सु नो द्राघीय ग्रायुंर्जीवसे । ग्रादित्यासः सुमहसः कृणोर्तन १८

युज्ञो हीळो वो स्रन्तं स्रादित्या स्रस्ति मृळते । युष्मे इद् वो स्रपि ष्मसि सजात्ये १६

बृहद् वर्रूथं मुरुतां देवं त्रातारिश्वनां । मित्रमीमहे वर्रूणं स्वस्तये २० अनेहो मित्रार्यमन् नृवद् वरुण शंस्यम् । त्रिवरूथं मरुतो यन्त नश्छदिः २१ ये चिद्धि मृत्युबन्धव ग्रादित्या मनेवः स्मसि । प्र सू न ग्रायुर्जीवसे तिरेतन २२

## (१६) एकोनविंशं सूक्तम्

[Rik Veda]

(१-३७) सप्तत्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य कागवः सोभिर्त्र्मृषिः । (१-३३) प्रथमादित्रयस्त्रिंशदृचामग्निः, (३४-३४) चतुस्त्रिंशीपञ्चत्रिंश्योरादित्याः, (३६-३७) षिट्त्रंशीसप्तत्रिंश्योश्च पौरुकृत्स्यस्य त्रसदस्योर्दानस्तुतिर्देवताः । (१-२६, २८-३३) प्रथमादिषिड्वंशत्यृचामष्टाविंश्यादिषग्णाञ्च प्रगाथः (विषमर्चां ककुप्, समर्चां सतोबृहती), (२७) सप्तविंश्या द्विपदा विराट्, (३४) चतुस्त्रिंश्या उष्णिक्, (३४) पञ्चत्रिंश्याः सतोबृहती, (३६) षिट्त्रंश्याः ककुप्, (३७) सप्तत्रिंश्याश्च पङ्किश्छन्दांसि

तं गूर्धया स्वर्गरं देवासो देवमरितं देधिन्वरे । देवत्रा हुव्यमोहि रे १ विभूतरातिं विप्र चित्रशौचिष मग्निमीळिष्व यन्तुरम्। ग्रस्य मेधेस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमेध्वराय पूर्व्यम् २ यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होतारममर्त्यम् । ऋस्य युज्ञस्य सुक्रतुम् ३ कुर्जो नपति सुभगं सुदीदिति मुग्निं श्रेष्ठंशोचिषम्। स नौ मित्रस्य वर्रुगस्य सो ग्रुपा मा सुम्नं येन्नते दिवि ४ यः सिमिधा य ग्राहृती यो वेदेन दुदाश मर्ते ग्रुग्नये। यो नर्मसा स्वध्वरः ४ तस्येदर्वन्तो रंहयन्त ग्राशव स्तस्य द्यम्नितम् यशः। न तमंही देवकृतं कुर्तश्चन न मर्त्यकृतं नशत् ६ स्वग्नयों वो ऋग्निभः स्यामं सूनो सहस ऊर्जां पते । सुवीरस्त्वमंस्मयुः ७ प्रशंसमानो ऋतिथिर्न मित्रियो ऽग्नी रथो न वेद्यः। त्वे चेमांसो ग्रपि सन्ति साधव स्त्वं राजां रयीगाम् ५ सो ऋद्धा दार्श्वध्वरो ऽग्ने मर्तः सुभग स प्रशंस्यः । स धीभिरंस्तु सर्निता ६ यस्य त्वमुर्ध्वो ग्रंध्वराय तिष्ठंसि चयद्वीरः स साधते। सो ग्रविद्धः सनिता स विपन्यभिः स शूरैः सनिता कृतम् १० यस्याग्निर्वर्पृर्गृहे स्तोम्ं चनो दधीत विश्ववर्षिः । हुव्या वा वेविषद् विषेः ११

विप्रस्य वा स्तु<u>व</u>तः संहसो यहो मुचूर्तमस्य <u>रा</u>तिषु । <u>अ</u>वोदेवमुपरिमर्त्यं कृ<u>धि</u> वसो वि<u>विदुषो</u> वर्चः १२ यो <u>अ</u>ग्निं हुव्यदोति<u>भि</u>र्नमौभिर्वा सुदर्चमाविवासित । <u>गि</u>रा वोजिरशोचिषम् १३ समिधा यो निशिती दाशददितिं धामीभरस्य मर्त्यः । विश्वेत् स धीभिः सुभगो जनाँ ग्रति द्युम्रैरुद्न ईव तारिषत् १४ तदंग्ने द्युम्नमा भूर यत् सासहत् सदेने कं चिद्वित्रर्णम् । मृन्युं जनस्य दूढर्यः १प्र येन चष्टे वर्रुणो मित्रो ग्रर्यमा येन नासत्या भर्गः । व्यं तत् ते शर्वसा गातुवित्तमा इन्द्रेत्वोता विधेमहि १६ ते घेदेग्ने स्वाध्योई ये त्वी विप्र निदधिरे नृचर्त्तसम् । विप्रसि देव सुक्रतुम् १७ त इद् वेदिं सुभग् त ग्राहृतिं ते सोतुं चक्रिरे दिवि। त इद् वाजैभिर्जिग्युर्मृहद् धनुं ये त्वे कार्मं न्येरिरे १८ भुद्रो नौ स्रुग्निराहुतो भुद्रा रातिः सुभग भुद्रो स्रुध्वरः । भुद्रा उत प्रशस्तयः 38 भुद्रं मर्नः कृणुष्व वृत्रुतूर्ये येनौ समत्सु सासर्हः । ग्रवं स्थिरा तेन्हि भूरि शर्धतां वनेमां ते ग्रभिष्टिभिः २० ईळे गिरा मनुर्हितं यं देवा दूतमेरतिं न्येरिरे । यजिष्ठं हव्यवाहेनम् २१ <u>तिग्मजेम्भाय</u> तरुगाय राजेते प्रयो गायस्यग्नये। यः पिंशते सूनृताभिः सुवीर्य मुग्निर्घृतेभिराहुतः २२ यदी घृतेभिराहेतो वाशीम्प्रिभरेत उच्चार्वं च । ग्रस्र इव निर्णिजेम् २३ यो हुव्यान्यैरयता मनुंहिंतो देव स्रासा स्ंगुन्धिना । विवासते वार्याणि स्वध्वरो होता देवो ग्रमर्त्यः २४ यदंग्ने मर्त्यस्त्वं स्यामुहं मित्रमहो ग्रमर्त्यः । सहसः सूनवाहुत २५ न त्वां रासीयाभिशस्तये वसो न पौपत्वायं सन्त्य । न में स्तोतामतीवा न दुर्हितः स्यादेग्ने न पापयी २६ पितुर्न पुत्रः सुभृतो दुरोण ग्रा देवाँ एत प्र गौ ह्विः २७ तवाहम्म ऊतिभि नेंदिष्ठाभिः सचेय जोषुमा वसो। सदौ देवस्य मर्त्यः 25 तव क्रत्वां सनेयं तवं रातिभि रग्ने तव प्रशंस्तिभिः । त्वामिदोहुः प्रमितिं वसो ममा ऽग्ने हर्षस्व दार्तवे २६ प्र सो ग्रीमें तवोतिभिः सुवीराभिस्तिरते वार्जभर्मभिः । यस्य त्वं सुरूयमावरः ३०

तर्व दुप्सो नीलेवान् वाश ऋत्विय इन्धीनः सिष्णवा देदे। त्वं मेहीनामुषसामिसि प्रियः चुपो वस्तुषु राजिस ३१ तमार्गन्म सोर्भरयः सहस्रमुष्कं स्वभिष्टिमवसे । समाजं त्रासदस्यवम् ३२ यस्य ते स्रम्ने स्रम्यं उपित्ततौ वया ईव। विपो न द्युमा नि युवे जनानां तव चत्राणि वर्धयेन् ३३ यमदित्यासो त्रद्रहः पारं नर्यथ मर्त्यम् । मुघोनां विश्वेषां सुदानवः ३४ ययं राजानः कं चिच्चर्षशीसहः चर्यन्तं मानुषाँ ग्रनुं। \_ व्यं ते वो वर्<u>रण</u> मित्रार्यमुन् त्स्यामेदृतस्य रथ्यः ३५ त्रदन्मे पौरुकुत्स्यः पश्चाशतं त्रसदस्युर्वधूनम् । मंहिष्ठो ऋर्यः सत्पतिः ३६ उत में प्रयियोर्व्ययोः सुवास्त्वा ऋधि तुग्वनि । तिसृगां सप्तिनां श्यावः प्रेगेता भुवद् वसुर्दियानां पर्तिः ३७

## (२०) विंशं सूक्तम्

(१-२६) षड्वंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य कारावः सोभरिर्ऋषः । मरुतो देवताः । प्रगाथः (विषमर्चां ककुप्, समर्चां सतोबृहती) छन्दः त्र्या गंन्<u>ता</u> मा रिषरयत् प्रस्थलंवा<u>नो</u> माप स्थाता समन्यवः ।स्<u>थि</u>रा चिन्नमयिष्णवः १ वीळप्विभिर्मरुत ऋभुन्नण स्रा रुद्रासः सुदीतिभिः। इषा नौ स्रद्या गीता पुरुस्पृहो युज्ञमा सौभरीयवीः २ \_ विद्या हि रुद्रिया<u>ं</u>गां शुष्मंमुग्रं मुरुतां शिमीवताम् । विष्णोरेषस्यं मीळहुषांम् वि द्वीपानि पापतिन् तिष्ठद् दुच्छनो भे युजन्त रोदसी। प्र धन्वनियेरत शुभ्रखादयो यदेजीय स्वभानवः ४ ग्रच्युंता चिद् वो ग्रज्मन्ना नानंदित पर्वतासो वनस्पितः । भूमिर्यामेषु रेजते म्रमीय वो मरुतो याते<u>वे द्यौ</u>र्जिहीत उत्तरा बृहत्। यत्रा नरो देदिशते तन च्वा त्व चौसि बाह्रौ नसः ६ स्वधामनु श्रियं नरो महि त्वेषा ग्रमीवन्तो वृषीप्सवः । वहीन्ते ग्रह्वतप्सवः गोभिर्वाणो म्रज्यते सोभरीणां रथे कोशे हिरएयये। गोबन्धवः सुजातासं इषे भुजे महान्तौ नः स्परंसे नु ५

प्रति वो वृषदञ्जयो वृष्णे शर्धाय मारुताय भरध्वम् । हुव्या वृषेप्रयाव्ये ६ वृ<u>षग</u>श्चेनं मरु<u>तो</u> वृषंप्सु<u>ना</u> रथेनु वृषंनाभिना । न्त्रा श<u>्ये</u>नासो न पुद्मि<u>णो</u> वृथा नरो हुव्या नौ वीतये गत १० समानम् अर्घेषां वि भ्राजन्ते रुक्मासो ग्रिधि बाहुषु । दविद्युतत्यृष्टर्यः ११ त उग्रासो वृषंग उग्रबाहवो निकष्टनूषु येतिरे । स्थिरा धन्वान्यायुंधा रथेषु वो उनीकेष्वधि श्रियः १२ येषामर्गो न सप्रथो नामं त्वेषं शर्धतामेकमिद् भुजे । वयो न पित्र्यं सर्हः १३ तान् वेन्दस्व मुरुतुस्ताँ उपं स्तुह् तेषां हि धुनीनाम् । <u>अ</u>राणां न चेरमस्तदेषां <u>दा</u>ना मुह्ना तदेषाम् १४ सुभगः स वे ऊति ष्वास पूर्वासु मरुतो व्यृष्टिषु । यो वा नूनमुतासीति १५ -यस्ये वा यूयं प्रति वाजिनो नर ग्रा हुव्या वीतये गुथ। श्रमि ष द्युमेर्ित वार्जसातिभिः सुम्ना वौ धूतयो नशत् १६ यथां रुद्रस्यं सूनवों दिवो वशन्त्यसुरस्य वेधसः । युवनिस्तथेदंसत् १७ ये चार्हन्ति मुरुतः सुदानेवः स्मन्मीळहुषुश्चरित्त ये। त्र्यत<u>श</u>्चिदा नु उप वस्यंसा हृदा युवानु त्र्या वंवृध्वम् १८ यून कु षु नविष्ठया वृष्णः पावकाँ ग्रभि सौभरे गिरा। गाय गा ईव चर्कृषत् 38 <u>सा</u>हा ये सन्ति मु<u>ष्टि</u>हेव् हव<u>्यो</u> विश्वासु पृत्सु होर्तृषु । वृष्ण<u>श्</u>चन्द्रान्न सुश्चवंस्तमान् <u>गि</u>रा वन्दंस्व <u>मुरुतो</u> ग्रहं २० गाविश्चिद् घा समन्यवः सजात्येन मरुतः सर्बन्धवः । रिहृते कुकुभौ मिथः २१ मर्तिश्चिद् वो नृतवो रुक्मवज्<u>ञस</u> उप भ्रातृत्वमायेति । ग्रिधि नो गात मरुतः सदा हि व ग्रापित्वमस्ति निधुवि २२ मर्रुतो मार्रुतस्य न त्रा भैषुजस्य वहता सुदानवः । यूयं संखायः सप्तयः २३ याभिः सिन्धुमर्वथ याभिस्तूर्वथ याभिर्दशस्यथा क्रिविम् । मयौ नो भूतोतिभिर्मयोभुवः शिवाभिरसचद्विषः २४ यत्सिन्धो यदसिक्न्यां यत् समुद्रेषुं मरुतः सुबर्हिषः । यत् पर्वतेषु भेषुजम् २४

विश्वं पश्यंन्तो बिभृथा तुनूष्वा तेनां नो ग्रिधं वोचत । चमा रपों मरुत ग्रातुरस्य न इष्कर्ता विह्नुतं पुनः २६ द्वितीयोऽध्यायः । व० १-४० चतुर्थोऽनुवाकः । सू० २१ ३०

## (२१) एकविंशं सूक्तम्

(१-१८) त्रष्टादशर्चस्यास्य सूक्तस्य कागवः सोभरिर्ज्यृषिः । (१-१६) प्रथमादिषोडशर्चामिन्द्रः, (१७-१८) सप्तदश्यष्टादश्योश्च चित्रस्य दानस्तुतिर्देवते । प्रगाथः (विषमचीं ककृप्, समचीं सतोबृहती) छन्दः वयम् त्वामपूर्व्य स्थूरं न कच्चिद् भरेन्तोऽवस्यर्वः । वाजै चित्रं हैवामहे १ उपंत्वा कर्मन्नतये स नो युवो ग्रश्चेक्राम् यो धृषत्। त्वामिद्धचेवितारं ववृमहे सर्वाय इन्द्र सानुसिम् २ त्र्या य<u>हि</u>म इन्द्रवो ऽश्वपते गोपत उर्वरापते । सोमं सोमपते पिब ३ व्यं हि त्वा बन्ध्मन्तमबन्धवो विप्रांस इन्द्र येमिम । या ते धामानि वृषभ् तेभिरा गृहि विश्वेभिः सोम्पीतये ४ सीर्दन्तस्ते वयौ यथा गोश्रीते मधौ मिर विवर्त्तरो । स्रभि त्वामिन्द्र नोनुमः y ग्रच्छा च त्वैना नर्मसा वदामिस किं मुहुश्चिद् वि दीधयः। सन्ति कार्मासो हरिवो दुदिष्टूं स्मो व्ययं सन्ति नो धिर्यः ६ नूला इदिन्द्र ते व्यामूती स्रीभूम नृहि नू ते स्रिद्रवः । विद्या पुरा परीगसः ७ विद्या संख्तित्वमुत शूर भोज्य र मा ते ता वंजिन्नीमहे। उतो समस्मिन्ना शिशीहि नो वसो वाजे सुशिष्ट गोमीत ५ यो ने इदिमदिं पुरा प्र वस्ये ऋानिनाय तमुं वः स्तुषे । सरवीय इन्द्रेमूतये ६ हर्यश्चं सत्पतिं चर्षणीसहं स हि ष्मा यो ग्रमन्दत। त्रा तु नः स वैयति गव्यमश्चर्यं स्तोतृभ्यौ मघवौ शतम् १० त्वर्या ह स्विद् युजा व्यं प्रति श्वसन्तं वृषभ ब्रुवीमहि । संस्थे जनस्य गोमंतः ११ जयम कारे पुरुहूत कारिणो ऽभि तिष्ठेम दूढर्यः। नृभिर्वृत्रं हुन्यामं शूशयाम् चा ऽवैरिन्द्र प्र गो धिर्यः १२ <u>अभातृ</u> वा सनापरिन्द्र जनुषा सनादिस । युधेदापित्विमिच्छसे १३

नकी रेवन्तं स्राच्यायं विन्दसे पीयंन्ति ते सुरार्श्वः ।
यदा कृणोषि नदनुं समूहस्या दित् पितेवं हूयसे १४
मा ते अमाजुरे यथा मूरासं इन्द्र सुरूये त्वावंतः । नि षेदाम् सर्चा सुते १४
मा ते गोदत्र निरंराम् राधंस इन्द्र मा ते गृहामिह ।
दृळहा चिद्यः प्र मृशाभ्या भर न ते दामानं ऋादभे १६
इन्द्रों वा घेदियंन्मघं सरंस्वती वा सुभगां ददिवंसुं । त्वं वां चित्र दाशुषे १७
चित्र इद् राजां राजका इदन्यके यक सरंस्वतीमनुं ।
पूर्जन्यं इव तृतन्द्धि वृष्ट्या सहस्रंम्युता ददंत् १८

## (२२) द्वाविंशं सूक्तम्

(१-१८) म्रष्टादशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारवः सोभिर्र्मृिषः । म्रिश्वनौ देवते । (१-६) प्रथमादिषड्चां प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती), (७) सप्तम्या बृहती, (८) म्रष्टम्या म्रनुष्टुप्, (६-१०, १३-१८) नवमीदशम्योस्त्रयोदश्यादिषरणाञ्च काकुभः प्रगाथः (विषमर्चां ककुप्, समर्चां सतोबृहती), (११) एकादश्याः ककुप्, (१२) द्वादश्याञ्च मध्येज्योतिस्त्रिष्टुप् छन्दांसि

स्रो त्यमह्न स्रा रथं मृद्या दंसिष्ठमूतये।
यमिश्वना सुहवा रुद्रवर्तनी स्रा सूर्यायै तुस्थर्थुः १
पूर्वापुषं सुहवं पुरुस्पृहं भुज्युं वाजेषु पूर्व्यम्।
सचनावन्तं सुमृतिभिः सोभरे विद्वेषसमनेहसम् २
इह त्या पुरुभूतमा देवा नमोभिरिश्वना।
स्रवाचीना स्ववंसे करामहे गन्तारा दाशुषो गृहम् ३
युवो रथंस्य परि चक्रमीयत ईर्मान्यद् वामिषरयति।
स्रस्माँ स्रच्छां सुमृतिवां शुभस्पती स्रा धेनुरिव धावतु ४
रथो यो वां त्रिवन्धुरो हिरंगयाभीशुरिश्वना।
परि द्यावापृथिवी भूषिति श्रुत स्तेनं नासत्या गंतम् ५
दशस्यन्ता मनेवे पूर्व्यं दिवि यवं वृकेग कर्षथः।
ता वामुद्य सुमृतिभिः शुभस्पती स्रश्चिना प्र स्तुवीमहि ६
उपं नो वाजिनीवसू यातमृतस्यं पृथिभिः।

येभिस्तृ चिं वृषणा त्रसदस्यवं मुहे चत्राय जिन्वेथः ७ <u>यु</u>यं वामद्रिभिः सुतः सोमौ नरा वृषरवस् । त्र्या यातुं सोमंपीतये पिबंतं दाशुषों गृहे **५** त्र्या हि रुहर्तमश्चि<u>ना</u> र<u>थे</u> कोशै हिररायये वृषरावस् । युञ्जाथां पीर्वरीरिषः ६ \_ याभिः पुक्थमवेथो याभिरिधगुं याभिर्बुभुं विजीषसम् । ताभिनों मुच्न तूर्यमश्चिना गतं भिषुज्यतं यदातुरम् १० यदिधागावो अधिगू इदा चिदह्री अश्विना हर्वामहे। वयं गीर्भिविपन्यवः ११ ताभिरा यति वृष्णोपं मे हवं विश्वपस् विश्ववर्षिम् । इषा मंहिष्ठा पुरुभूतमा नरा याभिः क्रिवि वावृधुस्ताभिरा गंतम् १२ \_ ता<u>वि</u>दा <u>चिदहानां</u> तावृश्चि<u>ना</u> वन्देमानु उप ब्रुवे । ता <u>क</u> नमौभिरीमहे १३ ताविद् दोषा ता उषसि शभस्पती ता यामेन् रुद्रवर्तनी। मा नो मर्ताय रिपर्वे वाजिनीवसू पुरो रुद्रावर्ति रूयतम् १४ त्र्या सुग्म्यीय सुगम्यं प्राता रथेनाश्विना वा सचार्गी । हुवे पितेव सोर्भरी १५ मनौजवसा वृषणा मदच्युता मचुंगुमाभिक्तिभिः। त्र्यारात्तां चिद्भतम् समे त्रवंसे पुर्वाभिः पुरुभोजसा १६ त्रा नो त्रश्वविदश्विना वृर्तियौसिष्टं मधुपातमा नरा । गोर्मद् दस्त्रा हिरंगयवत् १७ सुप्रावर्गं सुवीर्यं सुष्ठ वार्य मनीधृष्टं रचस्वनी। 

(२३) त्रयोविंशं सूक्तम् (१-३०) त्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य वैयश्वो विश्वमना ऋषिः । ऋग्निर्देवता । उष्णिक् छन्दः

ईळिष्वा हि प्रतीव्यं यर्जस्व जातवैदसम् । चिरष्णुधूममगृभीतशोचिषम् १ दामानं विश्वचर्षेणे ऽग्निं विश्वमनो गिरा । उत स्तुषे विष्पर्धसो रथानाम् २ येषामाबाध ऋग्मियं इषः पृज्ञश्चं निग्नभे । उपविदा विह्निर्विन्दते वस्तुं ३ उदस्य शोचिरस्थाद् दीदियुषो व्यश्ंजरम् । तपुंर्जम्भस्य सुद्युतौ गणिश्रियः ४ उद्दं तिष्ठ स्वध्वर् स्तर्वानो देव्या कृपा । ऋभिरूया भासा बृहता शुशुक्विनिः X

त्र्रमें <u>या</u>हि स<u>ुंश</u>स्तिभ<u>ि र्ह</u>ञ्या जुह्णीन त्र्रानुषक् । यथी दूतो बुभूर्थ हञ्यवाहीनः ६

श्रिमं वेः पूर्व्यं हेवे होतारं चर्षणीनाम् । तम्या वाचा गृंणे तम् वः स्तुषे ७ यज्ञेभिरद्धेतक्रतुं यं कृपा सूदयन्त इत् । भित्रं न जने सुधितमृताविन ५ श्रृताविनमृतायवो यज्ञस्य साधिनं गिरा । उपौ एनं जुजुषुर्नमसस्पदे ६ श्रच्छा नो श्रिङ्गरस्तमं यज्ञासौ यन्तु संयतः । होता यो श्रस्ति विच्वा यशस्तिमः १०

म्र<u>में</u> तव त्ये म्रजिर न्धीनासो बृहद् भाः । म्रश्वी इव वृषेगस्तविषीयवीः ११ स त्वं ने ऊर्जां पते र्यिं रीस्व सुवीर्यम् । प्रावं नस्तोके तनेये समत्स्वी १२ यद् वा उ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशि । विश्वेद्गः प्रति रच्चीस सेधित १३

श्रुष्टचंग्रे नर्वस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते । नि मायिन्स्तपुषा <u>र</u>चसौ दह १४

न तस्यं माययां चन रिपुरीशीत मर्त्यः । यो अग्रयं ददाशं ह्व्यदातिभिः १५ व्यंश्वस्त्वा वसुविदं मु<u>च</u>रयुरप्री<u>शा</u>दृषिः । मृहो <u>रा</u>ये तमुं त्वा समिधीमहि १६

उशर्ना काव्यस्त्वा नि होतारमसादयत् । श्रायुजिं त्वा मनेवे जातवैदसम् १७

विश्वे हि त्वां सजोषंसो देवासों दूतमक्रत । श्रुष्टी देव प्रथमो युज्ञियों भुवः १८

इमं घो <u>वी</u>रो <u>ऋ</u>मृतं दूतं कृरावीत् मर्त्यः । <u>पाव</u>कं कृष्णवर्ति<u>नं</u> विह्यसम् १६

तं हुवेम यतस्रुचः सुभासं शुक्रशौचिषम् । विशामग्रिम्जरं प्रत्नमीडर्चम् २० यो ग्रस्मै हुव्यदातिभि राहुतिं मर्तोऽविधत् । भूरि पोष्टं स धत्ते वीरवृद् यशः २१

प्रथमं जातवैदसः मृग्निं युज्ञेषुं पूर्व्यम् । प्रति स्तुगैति नर्मसा ह्विष्मिती २२ स्नाभिविधेमाग्नये ज्येष्ठाभिर्व्यश्ववत् । मंहिष्ठाभिर्मृतिभिः शुक्रशौचिषे २३ नूनमेर्च् विह्रीयसे स्तोमैभिः स्थूरयूपवत् । ऋषै वैयश्व दम्यीयाग्नये २४ स्नितिथिं मानुषाणां सूनुं वनस्पतीनाम् । विप्नां स्नुग्निमवंसे प्रव्नमीळते २४

महो विश्वाँ <u>मृ</u>ष्टि <u>षृतो</u> ऽभि हुव्या<u>नि</u> मार्नुषा । स्र<u>मे</u> नि षेत्सि नम्साधि बृर्हिषि २६

वंस्वां <u>नो</u> वार्यां पुरु वंस्वं <u>रा</u>यः पु<u>रु</u>स्पृहः । सुवीर्यस्य प्रजावं<u>तो</u> यशस्वतः २७

त्वं वेरो सुषाम्णे ऽग्ने जनीय चोदय। सदी वसो <u>रा</u>तिं येविष्ठ शश्वेते २५ त्वं हि स<u>ुप्रतूरिस</u> त्वं <u>नो</u> गोर्म<u>ती</u>रिषंः। मुहो <u>रायः सा</u>तिमीग्ने ग्रपी वृधि २६ ग्रग्ने त्वं युशा <u>ग्र</u>स्या <u>मि</u>त्रावरुंणा वह। ऋृतावीना समाजी पूतदीत्तसा ३०

## (२४) चतुर्विंशं सूक्तम्

(१-३०) त्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य वैयश्चो विश्वमना ऋषिः । (१-२७) प्रथमादिसप्तविंशत्यृचामिन्द्रः, (२५-३०) ऋष्टाविंश्यादितृचस्य च सौषाम्णस्य वरोर्दानस्तुतिर्देवते । (१-२६) प्रथमाद्येकोनत्रिंशदृचामुष्णिक, (३०) त्रिंश्याश्चानष्टप् छन्दसी

सर्वाय ग्रा शिषामहि ब्रह्मेन्द्रीय वृज्जिणे । स्तुष <u>क</u> षु <u>वो</u> नृतेमाय धृष्णवे १ शर्वसा ह्यसि श्रुतो वृत्रहत्येन वृत्रहा । मुधैर्मुघोनो ग्राति शूर दाशसि २ स नः स्तर्वान ग्रा भेर रियं चित्रश्रीवस्तमम् । निरेके चिद् यो हेरिवो वस्दितः ३

त्रा निरेकमुत प्रिय मिन्द्र दर्षि जनीनाम् । धृष्ता धृष्णो स्तर्वमान् ग्रा भेर ४

न तें सव्यं न दर्ज्<u>चिणं</u> हस्तं वरन्त <u>श्रा</u>मुर्रः । न प<u>रि</u>बाधौ हरि<u>वो</u> गविष्टिषु ४ श्रात्वा गोभिरिव वृजं गीर्भिर्श्रांगोम्यद्रिवः । श्रास्मा कार्मं ज<u>रितु</u>रा मर्नः पुग ६

विश्वानि <u>विश्व</u>मनसो <u>धिया नौ वृत्रहन्तम । उग्र प्रशेतरधि</u> षू वसो गहि ७ वयं तै <u>अ</u>स्य वृत्रहन् <u>विद्यामे शूर</u> नव्यसः । वसौः स्पार्हस्य पुरुहूत राधसः

इन्द्र यथा ह्यस्ति ते ऽपरीतं नृतो शर्वः । श्रमृंक्ता रातिः पुरुहूत दाशुषै ६ श्रा वृषस्व महामह महे नृतम् राधसे । दृळहश्चिद् दृह्य मघवन् मृघत्तये १० नू श्रुन्यत्रौ चिदद्रिव् स्त्वन्नौ जग्मुराशर्सः । मध्वञ्छिग्ध तव् तन्नै ऊतिभिः ११

नुह्यर्ङ्ग नृंतो त्व दन्यं विन्दामि राधसे । राये द्युमाय शर्वसे च गिर्वणः

१२

एन्दुमिन्द्रीय सिञ्चत् पिबाति सोम्यं मधुं। प्र राधंसा चोदयाते महित्वना १३ उपो हरीणां पितं दर्चं पृञ्चन्तंमब्रवम्। नूनं श्रुंधि स्तुवृतो ऋश्वचस्यं १४ नृह्यर्ंङ्ग पुरा चन जज्ञे वीरतेरस्त्वत्। नकीं राया नैवथा न भन्दनां १५ एदु मध्वो मृदिन्तरं सिञ्च वाध्वयों ऋन्धंसः। एवा हि वीरः स्तवते सदावृंधः १६

इन्द्रं स्थातर्हरी<u>णां</u> निकष्टे पूर्व्यस्तुतिम् । उदनि<u>श</u> शर्वसा न भन्दनी १७ तं वो वाजनां पित महूमिह श्रवस्यवः । ग्रप्रीयुभिर्युज्ञेभिर्वावृधेन्यम् १८ एतो न्विन्द्रं स्तवाम् सर्वायः स्तोम्यं नरम् । कृष्टीर्यो विश्वा ग्रभ्यस्त्येक इत् १६

ग्रगौरुधाय गुविषे द्युज्ञाय दस्म्यं वर्चः । घृतात् स्वादीयो मधुनश्च वोचत २०

यस्यामितानि वीर्याई न राधः पर्येतवे । ज्योतिर्न विश्वम्भ्यस्ति दिर्ज्ञणा २१ स्तुहीन्द्रं व्यश्वव दर्नूमिं वाजिनं यमेम् । श्रयो गयं मंहेमानं वि दाशुषे २२ एवा नूनमुपं स्तुहि वैर्यश्व दशमं नर्वम् । सुविद्वांसं चुकृत्यं चरणीनाम् २३ वेत्था हि निर्श्वतीनां वर्ज्जहस्त परिवृज्जम् । श्रहंरहः शुन्ध्यः परिपदीमिव २४

तिदन्द्राव ग्रा भेर येनां दंसिष्ठ कृत्वेने । द्विता कुत्साय शिश्नथो नि चौदय २५

तम् त्वा नूनमीमहे नर्व्यं दंसिष्ठ सन्यसे। सत्वं नो विश्वां ऋभिमातीः स्वार्णः २६

य ऋ्नादंहीसो मुचद् यो वार्यात् सप्त सिन्धुषु । वर्धर्दासस्य तुविनृम्ण नीनमः २७

यथां वरो सुषाम्रों सिनिभ्य स्रावंहो रियम् । व्यंश्वेभ्यः सुभगे वाजिनीवति २८

त्र्या नार्यस्य दिन्निणा व्येश्वाँ एतु सोमिनेः । स्थूरं च रार्धः शतवेत् सहस्रीवत् २६

यत् त्वां पृच्छादीजानः कुंह्या कुंहयाकृते । एषो ग्रपंश्रितो वृलो गौमृतीमवं तिष्ठति ३०

## (२४) पञ्चविंशं सूक्तम्

(१-२४) चतुर्विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य वैयश्चो विश्वमना ऋषिः । (१-६, १३-२४) प्रथमादिनवर्चा त्रयोदश्यादिद्वादशानाञ्च मित्रावरुणौ, (१०-१२) दशम्यादितृचस्य च विश्वे देवा देवताः । (१-२२, २४) प्रथमादिद्वाविंशत्यृचां चतुर्विंश्याश्चोष्णिक, (२३) त्रयोविंश्याश्चोष्णिग्गर्भा छन्दसी

ता वां विश्वस्य गोपा देवा देवेषुं युज्ञियां । ऋतावाना यजसे पूतदेत्तसा १ मित्रा तना न रथ्यार्थ वर्षणो यश्चे सुक्रतुः । सनात् सुजाता तर्नया धृतवेता २

ता माता विश्ववैदसा ऽसुर्याय प्रमेहसा । मही जेजानादितिर्ऋ्तावेरी ३ महान्ती मित्रावर्रुणा समाजी देवावसुरा । ऋतावीनावृतमा घोषतो बृहत् ४ नपीता शर्वसो महः सूनू दर्ज्ञस्य सुक्रतूं । सृप्रदीनू इषो वास्त्वधि ज्ञितः ४ सं या दानूनि येमर्थु दिंव्याः पार्थिवीरिषः । नभस्वतीरा वा चरन्तु वृष्टयः ६

म्रिधि या बृहितो दिवोई ऽभि यूथेव पश्येतः । ऋतावना समाजा नर्मसे हिता ७

त्रुतार्वा<u>ना</u> नि षेदतुः साम्राज्याय सुक्रतूं । धृतव्रता <u>च</u>त्रियां <u>च</u>त्रमशितुः <u>प्र</u> <u>श्र</u>दणश्चिद् गातुवित्तरा ऽनुल्<u>ब</u>्णेन् चर्चसा । नि चिन्मिषन्तां नि<u>चि</u>रा नि चिक्यतुः ६

उत नौ देव्यदिति रुरुष्यतां नासत्या । उरुष्यन्तुं मुरुतौ वृद्धश्रवसः १० ते नौ नावमुरुष्यत दिवा नक्तं सुदानवः । ग्ररिष्यन्तो नि पायुभिः सचेमहि ११

म्रप्निते विष्णिवे व्यामरिष्यन्तः सुदानेवे । श्रुधि स्वयावन् त्सिन्धो पूर्विचित्तये १२

तद् वार्यं वृशीमहे वरिष्ठं गोप्यत्यंम् । मित्रो यत् पान्ति वर्रुशो यदंर्यमा १३ उत नः सिन्ध्रुरपां तन्मरुतस्तद्श्विनां । इन्द्रो विष्णुर्मीढ्वांसेः सजोषेसः १४ ते हिष्मां वृनुषो नरो ऽभिमातिं कर्यस्य चित् । तिग्मं न चोदेः प्रतिघ्नन्ति भूर्णयः १४

श्रयमेकं इत्था पुरू रु चेष्टे वि विश्पितिः । तस्ये वृतान्यनुं वश्चरामिस १६ श्रमु पूर्वारयोक्यां साम्राज्यस्यं सिश्चम । मित्रस्यं वृता वर्रगस्य दीर्घ्श्रुत् १७ परि यो रिश्मनां दिवो उन्तान् मुमे पृथिव्याः । उभे श्रा पृष्टी रोदसी महित्वा

१८

उदु ष्य श<u>रि</u>गो दिवो ज्योतिरयंस्त सूर्यः । श्रुग्निर्न शुक्रः सीमधान श्राहितः १६

वचौ दीर्घप्रसद्मनी शे वार्जस्य गोमतः । ईशे हि पित्वौऽविषस्य दावनै २०

तत् सूर्यं रोदंसी उभे दोषा वस्तोरुपं ब्रुवे । भोजेष्वस्माँ ऋभ्युच्चेरा सदौ २१ ऋग्जम्ब्रिं स्वायं रज्तं हर्रयाणे । रथं युक्तमसनाम सुषामिण २२ ता मे ऋश्वर्यानां हरीणां नितोशीना । उतो नु कृत्व्यीनां नृवाहिसा २३ स्मदंभीशू कशावन्ता विप्रा नविष्ठया मृती । मृहो वाजिनावर्वन्ता सर्चासनम् २४

### (२६) षड्वंशं सूक्तम्

(१-२५) पञ्चविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य वैयश्चो विश्वमना ग्राङ्गिरसो व्यश्चो वा त्रृषिः । (१-१६) प्रथमाद्येकोनविंशत्यृचामिश्चनौ, (२०-२५) विंश्यादिषरणाञ्च वायुर्देवताः । (१-१५, २२-२४) प्रथमादिपञ्चदशर्चां द्वाविंश्यादितृचस्य चोिष्णिक्, (१६-१६, २१, २५) षोडश्यादिचतसृगामेकविंशीपञ्चविंश्योश्च गायत्री, (२०) विंश्याश्चानुष्टुप् छन्दांसि

युवोर् षू रथं हुवे स्धर्स्तुत्याय सूरिषुं। स्रतूर्तदत्ता वृषणा वृषणवसू १ युवं वरी सुषाम्णे महे तने नासत्या। स्रवीभिर्याथो वृषणा वृषणवसू २ ता वाम् ह ह्वामहे ह्व्येभिर्वाजिनीवसू। पूर्वीरिष इषयन्ताविते न्तपः ३ स्रा वां वाहिष्ठो स्रिश्चा रथी यातु श्रुतो नरा। उप स्तोमीन् तुरस्य दर्शथः श्रिये ४

जु<u>हुरा</u>गा चिद<u>श्वि</u>ना ऽऽ मेन्येथां वृषगवसू । युवं हि रु<u>ंद्रा</u> पर्ष<u>थो</u> स्र<u>ति</u> द्विषः ४

दस्रा हि विश्वमानुषङ् मृत्तूभिः परिदीयेथः । धियंजिन्वा मधुवर्णा शुभस्पती ६

उपं नो यातमश्विना <u>राया विश्वपुषां सह । मृघवाना सुवीरावनंपच्युता ७</u> ग्रा में <u>ग्र</u>स्य प्रतीव्यर् मिन्द्रेनासत्या गतम् । देवा देवेभिरद्य सचनंस्तमा ५ व्यं हि वां हवांमह उ<u>त्त</u>रयन्तों व्यश्ववत् । सुमृतिभिरुपं विप्राविहा गंतम् ६ <u> श्रृश्विना</u> स्वृषे स्तुहि कुवित् ते श्रर्वतो हर्वम् । नेदीयसः कूळयातः पुर्गी<u>र</u>ुत १०

वैयुश्वस्यं श्रुतं न<u>रो</u>तो में <u>श्</u>रस्य वेदथः । सजोषंसा वर्रुणो <u>मित्रो</u> श्रर्यमा ११ युवादंत्तस्य धिष्णया युवानीतस्य सूरिभिः । श्रहंरहर्वृषणा मह्यं शिचतम् १२

यो वां युज्ञेभिरावृतो ऽधिवस्त्रा वधूरिव । सपूर्यन्तां शुभे चेक्राते <u>स्र</u>क्षिनां १३

यो वीमुरुव्यचेस्तम्ं चिकैतित नृपाय्येम् । वृतिरेश्विना परि यातमस्मयू १४ स्रासम्यं सु वृषरवसू यातं वृतिर्नृपाय्येम् । विषुद्वहेव यज्ञमूहथुर्गिरा १४ वाहिष्ठो वां हर्वानां स्तोमी दूतो हुवन्नरा । युवाभ्यां भूत्वश्विना १६ यद्दो दिवो स्र्रेश्व इषो वा मदेथो गृहे । श्रुतिमन्मे स्रमर्त्या १७ उत स्या श्रेतयावेरी वाहिष्ठा वां नदीनीम् । सिन्धुर्हिरेरायवर्तिनः १८ स्मदेतयां सुकीर्त्या ऽश्विना श्वेतयां धिया । वहेथे शुभ्रयावाना १६ युव्वा हि त्वं रेथासही युवस्व पोष्यां वसो । स्रान्नो वायो मधुं पिबा उस्माकं सवना गिह २०

तर्व वायवृतस्पते त्वष्टुंर्जामातरद्भत । ग्रवांस्या वृंगीमहे २१ त्वष्टुर्जामीतरं वृय मीशीनं <u>राय ईंमहे । सुतार्वन्तो वायुं द्युम्रा जनीसः २२</u> वायो याहि <u>शिवा दिवो वहंस्वा</u> सु स्वश्चचम् । वहंस्व मृहः पृंथुपर्क्<u>ससा</u> रथे २३

त्वां हि सुप्सरेस्तमं नृषदेनेषु हूमहै। ग्रावांगां नार्श्वपृष्ठं मुंहनां २४ स त्वं नो देव मनेसा वायो मन्दानो ग्रीग्रयः। कृधि वार्जां ग्रुपो धिर्यः २५

# (२७) सप्तविंशं सूक्तम्

(१-२२) द्वाविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य वैवस्वतो मनुर्ऋषः । विश्वे देवा देवताः । प्रगाथः (विषमचीं बृहती, समचीं सतोबृहती) छन्दः

श्रमिरुक्थे पुरोहितो ग्रावांगो बहिरिध्वरे । श्रम्चा यांमि मुरुतो ब्रह्मंगुस्पति देवाँ श्रवो वरेंगयम् १ श्रा पृशुं गांसि पृथिवीं वनस्पती नुषासा नक्तमोषंधीः । विश्वे च नो वसवो विश्ववेदसो धीनां भूत प्रावितारः २

प्र सू न एत्वध<u>्वरो</u>ई ऽग्ना देवेषु पूर्व्यः । ग्रादित्येषु प्र वर्रुणे धृतवते मुरुत्सु विश्वभानुषु ३ विश्वे हि ष्मा मनेवे विश्ववेदसो भुवन वृधे रिशादेसः । म्रारिष्टेभिः <u>पायु</u>भिर्विश्ववेदसो यन्ता नोऽवृकं <u>छ</u>र्दिः ४ त्र्या नौ त्र्यद्य समनसो गन्ता विश्वे सुजोर्षसः। ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते सदेने पस्त्ये महि ४ श्रुभि प्रिया मेरुतो या वो श्रश्चची हुव्या मित्र प्रयाथने। त्र्या बृहिरिन्द्रो वर्रुगस्तुरा नरे त्रादित्यासेः सदन्तु नः ६ व्यं वो वृक्तबंहिषो हितप्रयस ग्रानुषक्। सुतसीमासो वरुग हवामहे मनुष्वदिद्धाग्नेयः ७ न् स्रा प्र योत् मर्रुतो विष्णो स्रर्श्विना पूष्न् माकीनया <u>धि</u>या । इन्द्र ग्रा यति प्रथमः सिन्ष्युभि वृषा यो वृत्रहा गृरो ५ वि नौ देवासो स्रद्भहो ऽच्छिंद्रं शर्म यच्छत। न यद् दूराद् वंसवो नू चिदन्तितो वर्रूथमाद्धर्षति ६ ग्रस्ति हि वेः सजात्यं रिशादसो देवासो ग्रस्त्याप्यंम् । प्र गः पूर्वस्मै सुवितायं वोचत मृज्ञ सुम्राय नव्यसे १० इदा हि वु उपस्तुति मिदा वामस्य भक्तयै। -उपं वो विश्ववेदसो नमुस्यु राँ ग्रसृ<del>द</del>यन्यांमिव ११ उदु ष्य वेः सिवता सुप्रगीतयो ऽस्थादूर्ध्वो वरेरायः । नि द्विपाद्श्वतुष्पादो ग्रर्थिनो ऽविश्रन् पतियष्णवंः १२ देवंदेवं वोऽवसे देवंदेवम्भिष्टेये। देवंदेवं हुवेम वार्जसातये गृग्गन्तो देव्या धिया १३ देवासो हि ष्मा मर्नवे सर्मन्यवो विश्वे साकं सर्गतयः । ते नौ स्रद्य ते स्रप्रं तुचे तु नो भवन्तु वरिवोविदः १४ प्र वेः शंसाम्यद्वहः संस्थ उपस्तुतीनाम् । न तं धूर्तिवैरुण मित्र मर्त्यं यो वो धामुभ्योऽविधत् १५ प्र स चर्यं तिरते वि महीरिषो यो वो वरीय दार्शति। प्र प्रजाभिजीयते धर्मगस्पर्य रिष्टः सर्वे एधते १६ त्रमृते स विन्दते युधः सुगेभिर्यात्यध्वनः । त्रुर्यमा <u>मित्रो वर्रुणः सरीतयो</u> यं त्रायन्ते सुजोषसः १७

ग्रुजे चिदस्मे कृणुथा न्यर्ग्वनं दुर्गे चिदा सुंसर्णम्।
एषा चिदस्माद्शिनिः परो नु सास्त्रेधन्ती वि नेश्यतु १८
यद्द्य सूर्य उद्यित प्रियंचत्रा ऋतं द्ध।
यित्रिमुचि प्रबुधि विश्ववेदसो यद् वा मृध्यंदिने दिवः १६
यद् वाभिपित्वे ग्रंसुरा ऋतं यते छिर्दर्येम वि दाशुषे।
व्यं तद् वो वसवो विश्ववेदस उप स्थेयाम् मध्य ग्रा २०
यद्द्य सूर् उदिते यन्मध्यंदिन ऋतुचि।
वामं धत्थ मनेवे विश्ववेदसो जुह्णांनाय प्रचेतसे २१
व्यं तद् वेः सम्राज् ग्रा वृंगीमहे पुत्रो न बेहुपाय्यम्।
ऋश्याम् तदांदित्या जुह्णतो ह्वि येन् वस्योऽनशांमहै २२

# (२८) ग्रष्टाविंशं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्यस्य सूक्तस्य वैवस्वतो मनुर्ज्ञृषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-३, ४) प्रथमादितृचस्य पञ्चम्या त्रृचश्च गायत्री, (४) चतुर्थ्याश्च पुर उष्णिक छन्दसी ये त्रिंशित त्रयंस्परो देवासौ बृहिरासंदन् । विदन्नहं द्वितासंनन् १ वर्रुणो मित्रो त्र्यंस्परो देवासौ बृहिरासंदन् । विदन्नहं द्वितासंनन् १ वर्रुणो मित्रो त्र्यंपा स्मद्रांतिषाचो त्र्यग्नयः । पत्नीवन्तो वर्षद्कृताः २ ते नौ गोपा त्र्यपाच्या स्त उद्क्त इत्था न्यंक् । पुरस्तात् सर्वया विशा ३ यथा वर्शन्ति देवास्तथेदंसत् तर्देषां निक्ररा मिनत् । त्र्ररावा चन मर्त्यः ४ सप्तानां सप्त त्रुष्टयः सप्त द्युम्नान्येषाम् । सप्तो त्र्रिधं श्रियौ धिरे ४

#### (२६) एकोनत्रिंशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैवस्वतो मनुर्मरीचः कश्यपो वा ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । द्विपदा विराट् छन्दः

बुभुरेको विषुणः सूनरो युवाञ्जर्यङ्क्ते हिर्गययंम् १ योनिमेक ग्रा संसाद द्योतंनो उन्तर्देवेषु मेधिरः १२ वाशीमेको बिभर्ति हस्तं ग्रायसीम्न्तर्देवेषु निध्नुविः ३ वज्रमेको बिभर्ति हस्त ग्राहितं तेनं वृत्राणि जिन्नते २४ तिग्ममेको बिभर्ति हस्त ग्रायुधं शुचिरुग्रो जलाषभेषजः ४ पथ एकः पीपाय तस्करो यथाँ एष वेद निधीनाम् ३६ त्रीग्येकं उरुगायो वि चेक्रमे यत्रे देवासो मदंन्ति ७ विभिद्धां चेरत एकया सह प्र प्रवासेवं वसतः ४ ८ सदो द्वा चेक्राते उपमा दिवि सम्राजां सिर्पिरांसुती ६ ग्रचेन्त एके महि सामं मन्वत तेन सूर्यमरोचयन् ४ १०

### (३०) त्रिंशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्य वैवस्वतो मनुर्मृषिः । विश्वे देवा देवताः । (१) प्रथमर्चो गायत्री, (२) द्वितीयायाः पुर उष्णिक्, (३) तृतीयाया बृहती, (४) चतुर्थ्याश्चानुष्टुप् छन्दांसि

नृहि वो ग्रस्त्येर्भको देवसो न कुमारकः। विश्वे सतोमहान्त इत् १ इति स्तुतासौ ग्रसथा रिशादसो ये स्थ त्रयेश्च त्रिंशच्चे। मनौर्देवा यज्ञियासः २

ते नेस्त्राध्वं तेऽवत् त उं नो ग्रधि वोचत । मा नेः पथः पित्र्यान्मान्वादिधं दूरं नैष्ट परावर्तः ३ ये देवास इह स्थन् विश्वं वैश्वान्रा उत । ग्रस्मभ्यं शर्म सप्रथो गवेऽश्वाय यच्छत ४ पञ्चमोऽनुवाकः । ३१-४२

### (३१) एकत्रिंशं सूक्तम्

(१-१८) म्रष्टादशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैवस्वतो मनुर्मृषिः । (१-४)
प्रथमादिचतुर्मृचां यज्ञो यजमानश्च, (४-६) पञ्चम्यादिपञ्चानां दम्पती, (१०-१८)
दशम्यादिनवानाञ्च दम्पत्याशिपो देवताः । (१-८, ११-१३)
प्रथमाद्यष्ट्यामेकादश्यादितृचस्य च गायत्री, (६, १४) नवमीचतुर्दश्योरनृष्टुप्,
(१०) दशम्याः पादिनचृत्, (१५-१८) पञ्चदश्यादिचतसृणाञ्च पङ्किश्छन्दांसि
यो यजित यजित इत् सुनर्वच्च पचिति च । ब्रह्मोदिन्द्रेस्य चाकनत् १
पुरोळाशां यो म्रस्मे सोम् ररित म्राशिरम् । पादित् तं श्वको म्रहिसः २
तस्य द्युमाँ म्रस्द रथी देवजूतः स शूशुवत् । विश्वा वन्वन्नित्रया ३
म्रस्य प्रजाविती गृहे ऽसिश्चन्ती द्विदिवे । इळी धेनुमती दुहे ४
या दंपती समनसा सुनुत म्रा च धावितः । देविस्तो नित्ययाशिर्रा ५
प्रति प्राश्चव्याँ इतः सम्यञ्ची बहिरीशाते । न ता वाजेषु वायतः ६
न देवानामिष ह्वतः सुमृतिं न जुगुन्नतः । श्रवौ बृहद् विवासतः ७

पुत्रिगा ता कुमारिगा विश्वमायुर्व्यश्नुतः । उभा हिर्रेगयपेशसा ५ वीतिहोत्रा कृतद्वेसू दशस्यन्तामृतीय कम्। समूधौ रोम्शं हैतो देवेषु कृणुतो दुवैः ६ त्र्या शर्म पर्वतानां वृशीमहे नुदीनीम् । त्र्या विष्णौः सचाभुवैः १० ऐतुं पूषा रियर्भर्गः स्वस्ति सर्वधातमः । उरुरध्वां स्वस्तये ११ <u> ऋरमेतिरनुर्वर्</u>शो विश्वो देवस्य मनेसा । ऋ<u>ादि</u>त्यानामने्ह इत् १२ यथां नो मित्रो स्रर्यमा वर्ष्णः सन्ति गोपाः । सुगा ऋतस्य पन्थाः १३ श्रुग्निं वेः पूर्व्यं गिरा देवमीळे वसूनाम् । सपूर्वन्तेः पुरुप्रियं मित्रं न चैत्रसाधेसम् १४ मृ चू देववेतो रथः शूरौ वा पृत्सु कार्सु चित्। देवानां य इन्मनो यर्जमान् इयं च त्यभीदयं ज्वनो भुवत् १४ न यंजमान रिष्यसि न स्निवान न देवयो । देवानां य इन्मनो यर्जमान इयेच त्यभीदयज्वनो भ्वत् १६ निकष्टं कर्मणा नशुन्न प्रयोषात्र योषित । देवानां य इन्मनो यजीमान इयेच त्यभीदयेज्वनो भुवत् १७ <u> ग्रसदर्त्र सुवीर्य मुत त्यदाश्वश्वर्यम् । देवानां</u> य इन्म<u>नो</u> यर्जमान् इये च त्यभीदये ज्वनो भुवत् १८ तृतीयोऽध्यायः । व० १-४६

### (३२) द्वात्रिंशं सूक्तम्

(१-३०) त्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्ऋषः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

प्र कृतान्यृंजीिषणः करावा इन्द्रस्य गार्थया । मद्रे सोमस्य वोचत १ यः सृबिन्दमनर्शिनं पिप्रुं दासमेहीशुर्वम् । वधीदुग्रो रिणन्नपः २ न्यर्बुदस्य विष्टपं वृष्मार्गं बृह्तस्तिर । कृषे तदिन्द्र पौंस्यम् ३ प्रति श्रुतायं वो धृषत् तूर्णाशं न गिरेरिध । हुवे सृश्चिप्रमूतये ४ स गोरश्चस्य वि वृजं मेन्दानः सोम्येभ्यः । पुरं न शूर दर्षसि ५ यदि मे रारणः सुत उक्थे वा दर्धसे चनः । ग्रारादुपं स्वधा गेहि ६ व्यं घो ते ग्रपि ष्मसि स्तोतारं इन्द्र गिर्वणः । त्वं नौ जिन्व सोमपाः ७ उत नेः पितुमा भेर संरराणो ग्रविचितम् । मर्घवन् भूरि ते वस् ५ उत नो गोर्मतस्कृधि हिरंगयवतो ऋश्विनः । इळाभिः सं रंभेमहि ६ बृबर्दुक्थं हवामहे सृप्रकरस्नमूतयै। साधुं कृरवन्तमवसे १० यः संस्थे चिच्छतर्क्रतु रादी कृगोति वृत्रुहा । जरितृभ्यः पुरूवसुः ११ स नेः शुक्रश्चिदा शेकुद् दानेवाँ ग्रन्तराभुरः । इन्द्रो विश्वाभिरूतिभिः १२ यो रायोईऽवर्निर्मुहान् त्सुपारः सुन्वतः सखा । तिमन्द्रमभि गायत १३ त्र्यायन्तारं मिह स<u>्थि</u>रं पृतनासु श्र<u>वो</u>जितम् । भूरेरीशनिमोर्जसा १४ निकरस्य शचीनां नियन्ता सूनृतानाम् । निकर्वक्ता न दादिति १५ न नूनं ब्रह्मर्णामृगं प्राशूनामस्ति सुन्वताम् । न सोमौ स्रप्रता पेपे १६ पन्य इदुपे गायत पन्य उक्थानि शंसत । ब्रह्मी कृगोत पन्य इत् १७ पन्य ग्रा देर्दिरच्छता सहस्रा वाज्यवृतः । इन्द्रो यो यज्वेनो वृधः १८ वि षू चेर स्वधा ग्रनुं कृष्टीनामन्वाहुवः । इन्द्र पिबं सुतानीम् १६ पिब स्वधैनवाना मृत उत यस्तुगर<u>चे</u> सर्चा । उतायमिन्द्र यस्तवे २० त्रतीहि मन्यु<u>षा</u>विर्णं सुषुवांसंमुपारंगे । इमं <u>रा</u>तं सुतं पिंब २१ इहि तिस्रः परावर्त इहि पञ्च जनाँ ग्रति । धेर्ना इन्द्राव्चाकशत् २२ \_ सूर्यो रिश्मं यथा सृजा ऽऽ त्वां यच्छन्तु मे गिर्रः । निम्नमापो न सध्रचेक् 73

म्रध्वर्य्वा तु हि <u>षिञ्च</u> सोमं <u>वी</u>रायं <u>शिप्रि</u>र्णे । भरां सुतस्यं <u>पी</u>तये २४ य उद्नः फेलिगं <u>भिन न्नचर्</u>रक् सिन्धूर्रंवासृजत् । यो गोषुं पुक्वं <u>धा</u>रयंत् २४

ग्रहंन् वृत्रमृचीषम ग्रौर्णवाभमंहीशुवंम् । हिमेनविध्यदर्बुदम् २६ प्रवं उग्रायं निष्टुरे ऽषांळहाय प्रसिच्चिर्णे । देवतं ब्रह्मं गायत २७ यो विश्वान्यभि वृता सोमस्य मदे ग्रन्धंसः । इन्द्रौ देवेषु चेतित २५ इह त्या संधमाद्या हरी हिरंगयकेश्या । वोळ्हाम्भि प्रयो हितम् २६ ग्रवां व्रं त्वा पुरुष्टत प्रियमेधस्तुता हरी । सोम्पेयांय वचतः ३०

### (३३) त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्

(१-१६) एकोनविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य कागवो मेध्यातिथिर्ऋषः । इन्द्रो देवता । (१-१५) प्रथमादिपञ्चदशर्चां बृहती, (१३-१८) षोडश्यादितृचस्य गायत्री, (१६) एकोनविंश्याश्चानुष्टुप् छन्दांसि

व्यं घं त्वा सुतावंन्त ग्रापो न वृक्तबंहिषः ।

[Rik Veda]

प्वित्रंस्य प्रस्तवंशेषु वृत्रहुन् परि स्तोतारं ग्रासते १ स्वरेन्ति त्वा सुते न<u>रो</u> वसौ निरेक उक्थिनेः । कदा सुतं तृषाण ग्रोक ग्रा गम इन्द्रे स्वब्दीव वंसीगः २ करवें भिर्धृष्णुवा धृषद् वार्जं दर्षि सहुस्त्रिर्णम्। पिशङ्गरूपं मघवन् विचर्षरो मुन्नू गोमन्तमीमहे ३ पाहि गायान्धसो मद् इन्द्रीय मेध्यातिथे। यः संमिश्लो हर्योर्यः सुते सची वृजी रथौ हिरराययः ४ यः स्षुव्यः सुदित्तीण इनो यः सुक्रतुर्गृणे। य ग्राक्रिरः सहस्रा यः शतामेघ इन्द्रो यः पूर्भिदिरितः ४ यो धृषितो योऽवृतो यो ग्रस्ति श्मश्रुषु श्रितः । विभूतद्यमुश्चयवनः पुरुष्टतः क्रत्वा गौरिव शाकिनः ६ क ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद् वयौ दधे। ग्रयं यः प्रौ विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिपचन्धसः ७ दाना मृगो न वरिणः पुरुत्रा चरर्थं दधे। निकष्ट्रा नि येमुदा सुते गैमो मुहाँश्चरस्योजसा ५ य उग्रः सन्निष्टित स्थिरो रणीय संस्कृतः । यदि स्तोतुर्मुघवी शृणवृद्धवं नेन्द्री योषत्या गमत् ६ सत्यमित्था वृषेदंसि वृषंज्तिनींऽवृतः । वृषा ह्युंग्र शृरिव्षे पंरावति वृषो स्रर्वावति श्रुतः १० वृषंगस्ते ऋभीशंवो वृषा कशां हिरगययी। वृषा रथौ मघवुन् वृषेगा हरी वृषा त्वं शतक्रतो ११ वृषा सोता स्नोत् ते वृषेन्नजीपिन्ना भर। वृषां दधन्वे वृष्णं नदीष्वा तुभ्यं स्थातर्हरीणाम् १२ एन्द्रं याहि पीतये मध् शविष्ठ सोम्यम्। नायमच्छी मुघवी शृरावुद् गिरो ब्रह्मोक्था चे सुक्रतुः १३ वहन्तु त्वा रथेष्ठा मा हरेयो रथ्युजैः । तिरश्चिदर्यं सर्वनानि वृत्रह चन्येषां या शतक्रतो १४ ग्रस्माकंमद्यान्तमं स्तोमं धिष्व महामह। श्रुस्माकं ते सर्वना सन्तु शंतेमा मदीय द्युच सोमपाः १५ नुहि षस्तव नो मर्म शास्त्रे ग्रुन्यस्य रगर्यति । यो ग्रुस्मान् वीर ग्रानयत् १६ इन्द्रिश्चद् घा तदेब्रवीत् स्त्रिया ग्रेशास्यं मर्नः । उतो ग्रह् क्रतुं रघुम् १७ सप्ती चिद् घा मद्च्युतां मिथुना वहतो रथम् । एवेद् धूर्वृष्ण उत्तरा १८ ग्रिथः पश्यस्व मोपरि संतरां पदिको हर । मा ते कशप्लको दृशन् तस्त्री हि ब्रह्मा ब्रभूविथ १६

### (३४) चतुस्त्रिंशं सूक्तम्

(१-१८) त्रष्टादशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१-१४) प्रथमादिपञ्चदशर्चां कारावो नीपातिथिः, (१६-१८) षोडश्यादितृचस्य चाङ्गिरसाः सहस्रं वसुरोचिष त्रृषयः । इन्द्रो देवता । (१-१४) प्रथमादिपञ्चदशर्चामनुष्टुप्, (१६-१८) षोडश्यादितृचस्य च गायत्री छन्दसी

एन्द्रं याहि हरिभि रुप करावस्य स्षृष्टतिम्। दिवो ग्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो १ त्र्या त्वा ग्रावा वदं न्निह सोमी घोषेण यच्छत्। दिवो ग्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो २ त्रत्रत्रा वि नेमिरेषा मुरां न धूनुते वृकेः। दिवो ग्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ३ त्र्या त्वा करावी इहावसे हर्वन्ते वार्जसातये। दिवो ग्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ४ दर्धामि ते सुतानां वृष्णे न पूर्वपाय्येम् । दिवो ग्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ४ स्मत्पुरंधिन् ग्रा गीह विश्वतीधीर्न ऊतये। दिवो ग्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ६ त्रा नौ याहि महेमते सहैस्रोते शतीमघ। दिवो ग्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ७ त्रा त्वा होता मन्हिंतो देवत्रा वैचदीडर्यः। दिवो ग्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ५ त्र्या त्वां मदुच्युता हरी श्येनं पुन्नेवं वन्नतः । दिवो ग्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ६ त्र्या यांह्यर्य त्र्या परि स्वाहा सोमस्य पीतये । दिवो ग्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो १० म्रा नी याह्यपेश्र त्युक्थेषुं रणया इह ।

दिवो म्रमुष्य शासतो दिवे य्य दिवावसो ११
सर्रूपेरा सु नी गिह संभृतैः संभृताश्वः ।

दिवो म्रमुष्य शासतो दिवे य्य दिवावसो १२
म्रा योहि पर्वतेभ्यः समुद्रस्याधि विष्टपेः ।
दिवो म्रमुष्य शासतो दिवे य्य दिवावसो १३
म्रा नो गव्यान्यश्वर्या सहस्रा शूर दर्दृहि ।
दिवो म्रमुष्य शासतो दिवे य्य दिवावसो १४
म्रा नेः सहस्रशो भेरा ऽयुत्तीन शतानि च ।
दिवो म्रमुष्य शासतो दिवे य्य दिवावसो १४
म्रा यदिन्द्रेश्च दर्द्रहे सहस्रां वस्रीरोचिषः । म्रोजिष्ट्रमश्चर्यं पृशुम् १६
य म्रा वातरिंहसो ऽरुषासौ रघुष्यदेः । भ्राजिन्ते सूर्या इव १७
पार्रावतस्य रातिषुं द्ववद्येक्रेष्वाशुषुं । तिष्टुं वनस्य मध्य म्रा १८

### (३४) पञ्चत्रिंशं सूक्तम्

(१-२४) चतुर्विशत्यृचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्च ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । (१-२१) प्रथमाद्येकविंशत्यृचामुपरिष्टाज्ञचोतिः, (२२, २४) द्वाविंशीचतुर्विंश्योः पङ्किः, (२३) त्रयोविंश्याश्च महाबृहती छन्दांसि ऋग्निन्द्रेण वरुणेन् विष्णुना ऽऽदित्यै रुद्रैर्वस् भिः सचाभुवा । सजोषंसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्चिना १ विश्वाभिर्धीभिर्भुवनेन वाजिना दिवा पृथिव्याद्रिभिः सचाभुवा । सजोषंसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्चिना २ विश्वेद्वैविस्त्रभिरेकादशैरिहा ऽद्धिर्म्ररुज्द्वर्भृगृभिः सचाभुवा । सजोषंसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्चिना ३ जुषेथां युज्ञं बोधंतं हर्वस्य मे विश्वेह देवौ सवनावं गच्छतम् । सजोषंसा उषसा सूर्येण च षं नो वोळहमश्चिना ४ स्तोमं जुषेथां युव्शेवं कुन्यनां विश्वेह देवौ सवनावं गच्छतम् । सजोषंसा उषसा सूर्येण च षं नो वोळहमश्चिना ४ स्तोमं जुषेथां युव्शेवं कुन्यनां विश्वेह देवौ सवनावं गच्छतम् । सजोषंसा उषसा सूर्येण च षं नो वोळहमश्चिना ४

गिरौ जुषेथामध्वरं जुषेथां विश्वेह देवौ सवनावं गच्छतम्।

सजोषंसा उषसा सूर्येंग च षं नो वोळहमश्विना ६

हारिद्रवेव पतथो वनेदुप सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः। सजोषंसा उषसा सूर्येण च त्रिवृतियातमश्चिना ७ हुंसार्विव पतथो अध्वगार्विव सोमं सुतं म<u>हि</u>षेवार्व गच्छथः । सजोषंसा उषसा सूर्येण च त्रिर्वृतियतिमश्विना ५ श्येनाविव पतथो हुव्यदतिये सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः। सजोषंसा उषसा सूर्येण च त्रिर्वृतियौतमश्विना ६ पिबतं च तृप्गुतं चा चै गच्छतं प्रजां चै धत्तं द्रविंगं च धत्तम्। सजोषसा उषसा सूर्येण चो जें नो धत्तमश्विना १० जर्यतं च प्र स्तुतं च प्र चीवतं प्रजां चे धत्तं द्रविंगं च धत्तम्। सजोषंसा उषसा सूर्येण चो जैं नो धत्तमश्विना ११ हुतं च शत्रून् यतेतं च मित्रिर्णः प्रुजां चे धत्तं द्रविंगां च धत्तम् । सजोषसा उषसा सूर्ये<u>ण</u> चो जैं नो धत्तमश्विना १२ मित्रावरुंगवन्ता उत धर्मवन्ता मुरुत्वन्ता जरितुर्गच्छथो हर्वम् । सजोषसा उषसा सूर्येण चा ऽऽदित्यैर्यातमश्विना १३ म्रङ्गिरस्वन्ता <u>उ</u>त विष्ण्वन्ता मुरुत्वन्ता ज<u>रितु</u>र्गच्छथो हर्वम् । सजोषंसा उषसा सूर्येण चा ऽऽदित्यैयांतमश्विना १४ त्रृभुमन्तां वृष<u>णा</u> वाजंवन्ता मुरुत्वंन्ता ज<u>रितु</u>र्गच्छ<u>थो</u> हवंम् । सजोषंसा उषसा सूर्येण चा ऽऽदित्यैयांतमश्विना १५ ब्रह्मं जिन्वतमुत जिन्वतं धियो हुतं रज्ञांसि सेर्धतुममीवाः । सजोषंसा उषसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो स्रिश्वना १६ च्तत्रं जिन्वतमुत जिन्वतं नृन् हुतं रचांसि सेधतममीवाः । सजोषंसा उषसा सूर्येग च सोमं सुन्वतो ग्रेश्विना १७ धेनूर्जिन्वतमुत जिन्वतुं विशो हुतं रत्तांसि सेर्धतुममीवाः । सजोषंसा उषसा सूर्ये<u>ण</u> च सोमं सुन्वतो स्रश्चिना १८ त्र्यत्रेरिव शृगुतं पूर्व्यस्तुतिं श्<u>यावार्श्वस्य सुन्व</u>तो मेदच्युता । सजोषसा उषसा सूर्येण चा ऽश्विना तिरोत्रीह्रयम् १६ सर्गों इव सृजतं सुष्टतीरुपं श्यावाश्वस्य सुन्<u>व</u>तो मंदच्युता । सजोषंसा उषसा सूर्येण चाऽश्विना तिरोग्रेह्रयम् २० रश्मीइँरैव यच्छतमध्वराँ उपै श्यावाश्वस्य सुन्वतो मेदच्युता । सजोषंसा उषसा सूर्येण चाऽश्विना तिरोग्रेह्रयम् २१

श्रवांग् रथं नि येच्छतं पिबेतं सोम्यं मधुं श्रा योतमश्चिना गेत मवस्युवांमृहं हुवे धत्तं रत्नोनि दाशुषे २२ नमोवाके प्रस्थिते श्रध्वरे नेरा विवर्त्त्तरास्य पीतये श्रा योतमश्चिना गेत मवस्युवांमृहं हुवे धत्तं रत्नोनि दाशुषे २३ स्वाहोकृतस्य तृम्पतं सुतस्यं देवावन्धंसः श्रा योतमश्चिना गेत मवस्युवांमृहं हुवे धत्तं रत्नोनि दाशुषे २४

# (३६) षट्त्रंशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१-६) प्रथमादिषड्चां शक्वरी, (७) सप्तम्याश्च महापङ्किश्छन्दसी 
<u>ऋित्र</u>तासि सुन्वतो वृक्तबिर्हिषः पि<u>ष</u>ा सोमं मदाय कं शतक्रतो ।
यं ते भागमधारयन् विश्वाः सेहानः पृतना उरु जयः समप्सुजि न्मरुत्वाँ इन्द्र
सत्पते १

प्रार्वं स्तोतारं मघव ज्ञवं त्वां पिबा सोमं मदीय कं शितक्रतो । यं ते भागमधीरयन् विश्वाः सेहानः पृतेना उरु ज्ञयः समप्सुजि न्मरुत्वाँ इन्द्र सत्पते २

ऊर्जा देवाँ स्रवस्यो जेसा त्वां पिबा सोमं मदीय कं शतक्रतो । यं ते भागमधीरयन् विश्वाः सेहानः पृतना उरु जयः समप्सुजि न्मरुत्वौँ इन्द्र सत्पते ३

जिन्ता दिवो जिन्ता पृथिव्याः पिबा सोमं मदीय कं शतक्रतो । यं ते भागमधीरयन् विश्वाः सेहानः पृतेना उरु जयः समप्सुजि न्मरुत्वां इन्द्र सत्पते ४

जिन्तिताश्चीनां जिन्ता गर्वामिस् पिबा सोमं मदीय कं शितक्रतो । यं ते भागमधारयन् विश्वाः सेहानः पृतेना उरु जयः समेप्सुजि न्मरुत्वाँ इन्द्र सत्पते ४

त्रत्री<u>शां</u> स्तोमेमद्रिवो महस्कृ<u>धि</u> पिबा सोमं मदीय कं शतक्रतो। यं ते भागमधारयुन् विश्वाः से<u>हा</u>नः पृतेना उरु जयः समप्सुजि न्मरुत्वां इन्द्र सत्पते ६

श्यावाश्वस्य सुन्वतः स्तथा शृणु यथाशृ<u>णोः रत्रेः कर्माणि कृगव</u>तः । प्र त्रसदेस्युमावि<u>थ</u> त्वमे<u>क</u> इनृषाह्य इन्द्र ब्रह्माणि वर्धर्यन् ७

### (३७) सप्तत्रिंशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१) प्रथमचींऽतिजगती. (२-७) द्वितीयादिषरगाञ्च महापङ्किश्छन्दसी प्रेदं ब्रह्मं वृत्रतूर्येष्वाविथ प्र सुन्वतः शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः। मार्ध्यदिनस्य सर्वनस्य वृत्रह चनेद्य पिबा सोर्मस्य विज्ञवः १ सेहान उंग्र पृतेना ग्रभि दुहैः शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः। मार्ध्यदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोमस्य विजवः २ एकराळस्य भुवेनस्य राजसि शचीपत् इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः। -मार्ध्यदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोमेस्य विजवः ३ सस्थावाना यवयसि त्वमेक इच्छेचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः। मार्ध्यदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोमेस्य विजवः ४ चेमस्य च प्रयुजेश त्वमीशिषे शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः। मार्ध्यंदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोमस्य विजवः ४ चत्रायं त्वमवसि न त्वमाविथ शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः। मार्ध्यदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोमेस्य विजवः ६ श्यावाश्वस्य रेभेतस्तर्था शृगु यथाशृंगो रत्रेः कर्मांगि कृग्वतः । प्र त्रसदेस्युमाविथ त्वमेक इन्नृषाह्य इन्द्रं चत्राणि वर्धयेन् ७

### (३८) त्रष्टात्रिंशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्दः

य्ज्ञस्य हि स्थ ऋृत्विजा सस्ती वार्जेषु कर्मसु । इन्द्रौग्नी तस्य बोधतम् १ तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता । इन्द्रौग्नी तस्य बोधतम् २ इदं वा मिद्दरं मध्व धुं चन्नद्रिभिर्नरः । इन्द्रौग्नी तस्य बोधतम् ३ जुषेथां य्ज्ञमिष्टये सुतं सोमं सधस्तुती । इन्द्रौग्नी ऋा गतं नरा ४ इमा जुषेथां सर्वना येभिर्द्वव्यान्यूहर्थुः । इन्द्रौग्नी ऋा गतं नरा ६ मा गायत्रवर्तनिं जुषेथां सुष्टुतिं ममं । इन्द्रौग्नी ऋा गतं नरा ६ प्रात्याविभिरा गतं देवेभिर्जेन्यावसू । इन्द्रौग्नी सोमंपीतये ७ श्यावाश्वस्य सुन्वतो ऽत्रीणां शृणुतं हर्वम् । इन्द्रौग्नी सोमंपीतये ५

एवा वामह <u>कतये</u> यथाहुंवन्त मेधिराः । इन्द्र<u>ांग्री</u> सोमेपीतये ६ ग्राहं सरेस्वतीवतो रिन<u>्द्रा</u>ग्रचोरवो वृगे । याभ्यां गायत्रमृच्यते १०

(३६) एकोनचत्वारिंशं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो नाभाक ऋषिः । ऋग्निर्देवता । महापङ्किश्छन्दः

श्रमिस्तोष्यृग्मियं मुग्निमीळा युजध्यै। श्रमिर्देवाँ श्रनिक्तु न उभे हि विदथे कवि रन्तश्चरीत दूत्यंर् नर्भन्तामन्यके समे १

न्यंग्रे नर्व्यसा वर्च स्तनूषु शंसमेषाम् । न्यराती रराव्यां विश्वां ऋयों ऋराती रितो युंच्छन्त्वामुरो नर्भन्तामन्यके समि २

त्र<u>में</u> मन्म<u>िनि तुभ्यं</u> कं घृतं न जुंह्र त्र<u>ा</u>सिन ।

स देवेषु प्र चिकिद्धि त्वं ह्यसि पूर्व्यः शिवो दूतो विवस्वतो नर्भन्तामन्यके सीमे ३।

तत्तेद्ग्निर्वयौ द<u>धे</u> यथायथा कृप्रयति ।

<u>ऊ</u>र्जाह<u>ुं तिर्वसूनां</u> शं <u>च</u> यो<u>श्</u>च मयौ द<u>धे</u> विश्वस्यै <u>देवहूं त्यै</u> नर्भन्तामन्यके समे

स चिकेत सहीयसा ऽग्निश्चित्रेण कर्मणा।

स होता शश्वतीनां दिस्रणाभिरभीवृत इनोति च प्रतीव्यं नर्भन्तामन्यके समे

श्रमिर्जाता देवानी मुमिर्वेद मर्तानामपीच्येम्।

<u>अ</u>ग्निः स द्रवि<u>शो</u>दा <u>अ</u>ग्निर्द्<u>दारा</u> व्यूर्शिते स्विहितो नवीयसा नभेन्तामन्यके सेमे

श्रुग्निर्देवेषु संवसुः स विद्यु युज्ञियास्वा।

स मुदा काव्या पुरु विश्वं भूमैव पुष्यति देवो देवेषु यज्ञियो नर्भन्तामन्यके समे ७

यो ऋग्निः सप्तमानुषः श्रितो विश्वेषु सिन्धुंषु ।

तमार्गन्म त्रिपस्त्यं मेन्धातुर्दस्युहन्तम मृग्निं युज्ञेषुं पूर्व्यं नर्भन्तामन्यके संमे

श्रिप्तार्शि त्रिधातू न्या चैति विदर्था किवः। स त्रीरैकाद्शाँ इह यर्चच पिप्रयेच्च नो विप्रो दूतः परिष्कृतो नर्भन्तामन्यके समि ६ त्वं नौ श्रग्न श्रायुषु त्वं देवेषु पूर्व्य वस्व एकं इरज्यसि। त्वामार्पः परिस्नुतः परि यन्ति स्वसैतवो नर्भन्तामन्यके समे १०

### (४०) चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो नाभाक ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । (१, ३-११) प्रथमर्चस्तृतीयादिनवानाञ्च महापक्तिः, (२) द्वितीयायाः शक्वरी, (१२) द्वादश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि

इन्द्रीगी युवं सु नः सर्हन्ता दासंथो रियम् । येनं दृळहा समत्स्वा वीळु चित् साहिषीमह्य ग्निवंनेव वात इन्नर्भन्तामन्यके समे १

नृहि वां वृत्रयामहे ऽथेन्द्रमिद् यंजामहे शविष्ठं नृगां नरम् । स नः कदा चिदर्वता गमदा वाजसातये गमदा मेधसातये नर्भन्तामन्यके समे २

ता हि मध्यं भरोणा मिन्<u>द्रा</u>ग्नी श्रीधि<u>चि</u>तः । ता उ कवित्वना कवी पृच्छ्यमोना सखीयते सं धीतमेश्नुतं न<u>रा</u> नर्भन्तामन्यके सेमे ३।

<u>अ</u>भ्यर्च नभाक्<u>व दिन्द्राग्नी य</u>जसा <u>गि</u>रा।

य<u>यो</u>र्विश्<u>वीमि</u>दं जर्ग<u>दि</u>यं द्योः पृ<u>थि</u>वी मह्यु१्पस्थे बिभृतो वसु नर्भन्तामन्यके समे ४

प्र ब्रह्मांगि नभाक्व दिन्द्राग्निभ्यांमिरज्यत ।

या सप्तबुंध्रमर्णवं जिह्मबरिमपोर्णुत इन्द्र ईशान् ग्रोजसा नर्भन्तामन्यके समे

ग्रपि वृश्च पुरा<u>ग</u>वद् वृततेरिव गुष्पित मोजौ दासस्य दम्भय। वृयं तर्दस्य संभृतं वस्विन्द्रे<u>ग</u> वि भेजेमिह नर्भन्तामन्यके सेमे ६ यदिन्द्राग्नी जनौ इमे <u>विह्वयन्ते</u> तनौ <u>गि</u>रा। ग्रस्माकेभिर्नृभिर्व्यं सोसह्यामे पृतन्यतो वेनुयामे वनुष्यतो नर्भन्तामन्यके

संमे ७

या नु श्वेताव्वो दिव उच्चरात उप द्युभिः ।
इन्द्राग्रचोरन् वृत मृहाना यन्ति सिन्धवो यान् त्सी बन्धादमुञ्जतां
नर्भन्तामन्यके समे ६
पूर्वीष्टं इन्द्रोपमातयः पूर्वीकृत प्रशस्तयः सूनौ हिन्वस्यं हरिवः ।
वस्वौ वीरस्यापृचो या नु सार्धन्त नो धियो नर्भन्तामन्यके समे ६
तं शिशीता सुवृक्तिभि स्त्वेषं सत्वानमृग्मियम् ।
उतो नु चिद् य ग्रोजेसा शुष्णस्याग्रडानि भेदिति जेषुत् स्वर्वतीर्पो नर्भन्तामन्यके समे १०
तं शिशीता स्वध्वरं सत्यं सत्वानमृत्वियम् ।
उतो नु चिद् य ग्रोहित ग्रागडा शुष्णिस्य भेद त्यजेः स्वर्वतीर्पो नर्भन्तामन्यके समे १०
तं शिशीता स्वध्वरं सत्यं सत्वानमृत्वियम् ।
उतो नु चिद् य ग्रोहित ग्रागडा शुष्णीस्य भेद त्यजेः स्वर्वतीर्पो नर्भन्तामन्यके समे ११
एवेन्द्राग्निभ्यां पितृवन्नवीयो मन्धातृवदिङ्गिरस्वदेवाचि ।
त्रिधातुना शर्मेणा पातम्समान् व्यं स्याम् पतियो रयी्णाम् १२

(४१) एकचत्वारिंशं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो नाभाक ऋषिः । वरुगो देवता । महापङ्किश्छन्दः

श्रुस्मा ऊ षु प्रभूतये वर्षणाय मुरुद्धो ऽर्चा विदुष्टरेभ्यः ।
यो धीता मानुषाणां पृश्वो गा ईव रर्चित नर्भन्तामन्यके समे १
तम् षु सम्ना गिरा पितृणां च मन्मिभः ।
नाभाकस्य प्रशस्तिभिर्यः सिन्धूनामुपौद्ये सप्तस्वसा स मध्यमो
नर्भन्तामन्यके समे २
स चपः परि षस्वजे न्युर्स्त्रो माययां दधे स विश्वं परि दर्शतः ।
तस्य वेनीरनुं वृत मुषस्तिस्रो श्रेवर्धयन् नर्भन्तामन्यके समे ३
यः कुकुभौ निधार्यः पृथिव्यामिधं दर्शतः ।
स मातां पूर्व्यं पदं तद् वर्षणस्य सप्तयं स हि गोपा इवेर्यो नर्भन्तामन्यके
समे ४
यो धर्ता भुवनानां य उस्त्राणीमपीच्याई वेद नामिन गृह्यां ।
स क्विः काव्यां पुरु रूपं द्यौरिव पृष्यित नर्भन्तामन्यके समे ४
यस्मिन् विश्वांनि काव्यां चक्रे नाभिरिव श्रिता ।

त्रितं जूती संपर्यत वृजे गावो न संयुजे युजे अश्वाँ अयुज्ञत नर्भन्तामन्यके समे ६
य श्रास्वत्कं श्राशये विश्वां जातान्येषाम् ।
पि धामानि मर्मृशद् वर्रणस्य पुरो गये विश्वे देवा अनुं वृतं नर्भन्तामन्यके समे ७
स समुद्रो श्रेपीच्ये स्तुरो द्यामिव रोहित नि यदांसु यर्जुर्द्धे ।
स माया श्रिचिनां पदा ऽस्तृंशाचाकमारुंह चर्भन्तामन्यके समे ६
यस्ये श्वेता विच्च्णा तिस्रो भूमीरिधिचितः ।
त्रिरुत्तराणि पप्रतु वर्रणस्य ध्वं सदः स सिप्तानामिरज्यित नर्भन्तामन्यके समे ६
यः श्वेताँ अधिनिर्णिज श्वेक्रे कृष्णाँ अनुं वृता ।
स धामं पूर्व्यं ममे यः स्कृम्भेन वि रोदंसी श्रुजो न द्यामधीरय च्नर्भन्तामन्यके समे १०

## (४२) द्विचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य कारवो नाभाक ग्रात्रेयोऽर्चनाना वा ग्रृषिः । (१-३) प्रथमतृचस्य वरुणः, (४-६) द्वितीयतृचस्य चाश्विनौ देवताः । (१-३) प्रथमतृचस्य त्रिष्ठुप्, (४-६) द्वितीयतृचस्य चानुष्ठुप् छन्दसी ग्रस्तंभ्नाद् द्यामसुरो विश्ववेदा ग्रमिमीत विर्माणं पृथिव्याः । ग्रासीद् विश्वा भुवेनानि समाइ विश्वेत् तानि वर्रणस्य वृतानि १ एवा वेन्दस्व वर्रुणं बृहन्तं नमस्या धीरंमुमृतंस्य गोपाम् । स नः शर्म त्रिवर्रूथं वि यंसत् पातं नौ द्यावापृथिवी उपस्थे २ इमां धियं शिच्चंमाणस्य देव क्रतुं दर्चं वरुण् सं शिशाधि । ययाति विश्वा दुरिता तरेम सुतर्माणमधि नार्वं रुहेम ३ ग्रा वां ग्रावाणो ग्रश्विना धीभिविंप्रा ग्रच्चव्यवः । नासंत्या सोमपीतये नर्भन्तामन्यके समे ४ यथा वामित्रंरिश्वना गीभिविंप्रो ग्रजौहवीत् । नासंत्या सोमपीतये नर्भन्तामन्यके समे ४ एवा वामह्न ऊतये यथाह्वंवन्त मेधिराः । नासंत्या सोमपीतये नर्भन्तामन्यके समे ६

षष्ठोऽनुवाकः । सू० ४३-४८

# (४३) त्रिचत्वारिंशं सूक्तम् (१-३३) त्रयस्त्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो विरूप त्रृषिः । त्र्रिग्निर्देवता । गायत्री छन्दः

इमे विप्रस्य वेधसो ऽग्नेरस्तृतयज्वनः । गिरः स्तोमसि ईरते १ -ग्रस्मै ते प्र<u>ति</u>हर्यते जातेवेदो विचेर्षगे । ग्रमे जनमि स्ष्टितिम् २ <u>त्र्यारोका ईव</u> घेदह तिग्मा त्र्रिमे तव त्विषः । दुद्धिर्वननि बप्सति ३ हरेयो धूमकैतवो वार्तज्ता उप द्यवि । यर्तन्ते वृथेगुग्नयः ४ एते त्ये वृथेगुग्नयं इद्धासः समदृत्तत । उषसामिव केतवः ४ \_ कृष्णा रजांसि पत्सुतः प्रयारो जातवेदसः । ऋग्निर्यद् रोधेति चर्मि ६ \_ धासिं कृरवान स्रोषधी र्बप्सदुग्निर्न वायति । पुनुर्यन् तर्रुगीरपि ७ जिह्नाभिरह नर्नम दर्चिषां जञ्जराभवन् । स्रिमिवनेषु रोचते ५ त्रुप्स्वि<u>में</u> सिध्छव सौषिधीरन् रुध्यसे । गर्भे सञ्जीयसे पुनेः ह उद्ये तव तद् घृता दुर्ची रीचत् ग्राहुतम् । निंसीनं जुह्नोई मुखे १० उत्तानीय वृशानीय सोमेपृष्ठाय वेधसे । स्तोमैर्विधेमाग्रये ११ उत त्वा नर्मसा वयं होतर्वरेरायक्रतो । ग्रग्ने समिद्धिरीमहे १२ उत त्वी भृग्वच्छ्चे मनुष्वदेग्न स्राहुत । स्रङ्गिरस्वद्धेवामहे १३ त्वं ह्यंग्ने ग्रिगिना विप्रो विप्रेग सन् त्सता। सखा सरूयां समिध्यसे १४ स त्वं विप्रीय दाश्षे रियं देहि सहस्त्रिर्गम् । ऋग्ने वीरवतीिमर्षम् १४ त्रमें भातः सहस्कृत रोहिदश्व शुचिवत । इमं स्तोमें जुषस्व मे १६ उत त्वीमे मम स्त्ती वाश्राय प्रतिहर्यते । गोष्ठं गार्व इवाशत १७ तुभ्यं ता स्रिङ्गिरस्तम् विश्वाः सुच्चितयः पृथेक् । स्रम्ने कार्माय येमिरे १८ <u>ऋ</u>ग्निं धीभिमेनीषिणो मेधिरासो विपश्चितः । <u>ऋदा</u>सद्याय हिन्विरे १६ तं त्वामज्मेषु वाजिनं तन्वाना ग्रीग्ने ग्रध्वरम् । विह्नं होतारमीळते २० पुरुत्रा हि सदृङ्ङसि विशो विश्वा ग्रनुं प्रभुः । समत्सुं त्वा हवामहे २१ \_ तमीळिष्व य स्राहुतो ऽग्निर्विभ्राजेते घृतैः । इमं नेः शृगवद्भवेम् २२ तं त्वां व्ययं हेवामहे शृगवन्तं जातवेदसम् । त्र्रामे घन्तमप द्विषेः २३ विशां राजानुमद्भुत मध्येचं धर्मगामिमम् । ऋग्निमीळे स उ श्रवत् २४ त्रुग्निं <u>विश्वायुविपसं</u> मर्यं न वाजिने हितम् । सप्तिं न वाजियामसि २५

घ्नन् मृधारयप द्विषो दहन् रत्तांसि विश्वहां । अग्ने तिग्मेनं दीदिहि २६ यं त्वा जनांस इन्धते मेनुष्वदेङ्गिरस्तम । अग्ने स बोधि मे वर्चः २७ यदंग्ने दिविजा अस्य प्सुजा वा सहस्कृत । तं त्वा गीभिहंवामहे २८ तुभ्यं घेत् ते जनां इमे विश्वाः सुित्वतयः पृथंक् । धासिं हिन्वन्त्यत्तवे २६ ते घेदंग्ने स्वाध्यो उहा विश्वां नृचर्त्तसः । तर्रन्तः स्याम दुर्गहां ३० अग्निं मृन्द्रं पुरुप्रियं शीरं पावकशोचिषम् । हृद्धिर्मृन्द्रेभिरीमहे ३१ स त्वमंग्ने विभावंसुः सृजन् त्सूर्यो न रिश्मिभः । शर्धन् तमांसि जिन्नसे ३२

तत् ते सहस्व ईमहे दात्रं यन्नोपदस्यीत । त्वदेग्ने वार्यं वस् ३३

# (४४) चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम् (१-३०) त्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो विरूप ऋषिः । ऋग्निर्देवता । गायत्री छन्दः

समिधामिं द्वस्यत घृतैबोधयुतातिथिम् । स्रास्मिन् हुव्या जुहोतन १ त्र्<u>यमें</u> स्तोमं जुषस्व में वर्धस्वानेन मन्मना । प्रति सूक्तानि हर्य नः २ <u>अप्रिं दूतं पुरो देधे हञ्यवाह</u>मुपं ब्रुवे । देवाँ आ सोदया<u>दि</u>ह ३ उत् ते बृहन्ती ऋर्चर्यः समिधानस्य दीदिवः । ऋग्ने शक्रासं ईरते ४ उपं त्वा जुह्नोई मर्म घृताचीर्यन्तु हर्यत । ग्रग्ने हुव्या जुषस्व नः ५ मुन्द्रं होतरिमृत्विजं चित्रभानुं विभावसुम् । स्रिग्नमीळे स उ श्रवत् ६ प्रतं होतारमीड्यं जुष्टम्प्रिं क्विक्रतुम् । ऋध्वराणामभिश्रियम् ७ जुषानो ग्रेङ्गिरस्तमे मा हुव्यान्यनुषक् । ग्रग्ने युज्ञं नेय त्रातुथा ५ \_ स<u>िम्धा</u>न उ सन्त्य शुक्रशोच इहा वेह । चिकित्वान् दैव्यं जर्नम् ६ विप्रं होतरमद्भुहं धूमकेतुं विभावसुम् । युज्ञानां केतुमीमहे १० त्र्रम् नि पहि नुस्त्वं प्रति ष्म देव् रीषेतः । भिन्धि द्वेषंः सहस्कृत ११ त्र्यामः प्रतेन मन्मेना शुम्भोनस्तन्वं रेस्वाम् । कविविप्रेण वावृधे १२ ऊर्जो नपतिमा हुवे ऽग्निं पविकशौचिषम् । स्रस्मिन् यज्ञे स्वध्वरे १३ स नौ मित्रमहस्त्व मग्नै शक्नेर्ग शोचिषा । देवैरा संत्सि बर्हिषि १४ यो स्रिमां तुन्वोई दमें देवं मर्तः सपुर्यति । तस्मा इद् दीदयुद् वसु १५ <u>अ</u>ग्निर्मूर्घा दिवः कुकुत् पतिः पृथिव्या <u>अ</u>यम् । <u>अ</u>पां रेतांसि जिन्वति १६ उद्ये शुचेयुस्तवे शुक्रा भ्राजन्त ईरते । तव ज्योतीष्युर्चर्यः १७

ईशिषे वार्यस्य हि दात्रस्योग्ने स्वर्णतिः । स्तोता स्यां तव शर्मणि १८ त्वामिग्ने मनीषिण स्त्वां हिन्वन्ति चित्तिभिः । त्वां वर्धन्तु नो गिरंः १६ स्रदेब्धस्य स्वधावतो दूतस्य रेभेतः सदा । स्रुग्नेः सुरूयं वृंणीमहे २० स्रुग्निः शुचिवतमः शुचिविष्टः शुचिः कविः । शुची रोचत् स्राहृतः २१ उत त्वां धीतयो मम् गिरौ वर्धन्तु विश्वहां । स्रुग्ने सुरूयस्यं बोधि नः २२ यदंग्ने स्यामृहं त्वं त्वं वां घा स्या स्रुहम् । स्युष्टे सुत्या इहाशिषः २३ वसुर्वस्पतिहिं क मस्यग्ने विभावसः । स्यामं ते सुमृताविष २४ स्रुग्ने धृतवताय ते समुद्रायेव सिन्धवः । गिरौ वाश्रासं ईरते २५ युवानं विश्पति कविं विश्वादं पुरुवेषसम् । स्रुग्ने शृम्भामि मन्मिभः २६ यज्ञानां रथ्ये वयं तिग्मजम्भाय वीळवे । स्तोमैरिषेमाग्नये २७ स्रुयमिग्ने त्वे स्रिपे जरिता भूत सन्त्य । तस्मै पावक मृळय २८ धीरो ह्यस्यग्नसद् विप्रो न जागृविः सदां । स्रुग्ने दीदयिस् द्यविं २६ पुराग्ने दुरितेभ्यः पुरा मृधेभ्यः कवे । प्र ण स्रायुर्वसो तिर ३०

### (४४) पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-४२) द्विचत्वारिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य कारवस्त्रिशोक ऋषिः । (१) प्रथमचींऽमीन्द्रो, (२-४२) द्वितीयाद्येकचत्वारिंशदृचाञ्चेन्द्रो देवते । गायत्री छन्दः स्रा <u>षा</u> ये <u>स्र</u>मिन्धिते स्तृणन्ति <u>ब</u>िर्हरानुषक् । येषामिन्द्रो युवा सखा १ बृहिद्विद्वध्म एषां भूरि शुस्तं पृथुः स्वरुः । येषामिन्द्रो युवा सखा २ स्रयुंद्ध इद् युधा वृतं शूर स्राजित सत्विभिः । येषामिन्द्रो युवा सखा ३ स्रा बुन्दं वृत्रहा देदे जातः पृच्छद् वि मातरम् । क उगाः के हे शृिषवरे ४ प्रति त्वा शवसी वेदद् गिरावप्सो न योधिषत् । यस्ते शत्रुत्वमाचके ५ उत त्वं मेघवञ्छ्णु यस्ते वष्टि ववित्त तत् । यद् वीळयासि वीळ तत् ६ यदाजिं यात्याजिक दिन्द्रीः स्वश्चयुरुपं । रथीतेमो रथीनाम् ७ वि षु विश्वा स्रभियुजो विज्ञन् विष्वग्यथा वृह । भवा नः सुश्रवस्तमः इ स्रमाकं सु रथं पुर इन्द्रीः कृणोतु सातये । न यं धूर्वन्ति धूर्तयेः ६ वृज्यामे ते परि द्विषो ऽरे ते शक्र दावने । गुमेमेदिन्द्र गोमेतः १० शनैश्चिद् यन्तौ स्रद्विवो ऽश्वावन्तः शत्विवनः । विवचचणा स्रनेहसंः ११ कुर्ध्वा हि ते द्विवेदिवे सहस्रां सूनृतां शता । जरितृभ्यों विमहंते १२ विद्वा हि त्वा धनंज्वय मिन्द्रं दळहा चिदारुजम् । स्रादारिणं यथा गर्यम्

१३

कुकुहं चित् त्वा कवे मन्देन्तु धृष्ण्विन्देवः । ग्रा त्वी पृणिं यदीमेहे १४ यस्तै रेवाँ ग्रदश्रिरः प्रमुमर्ष मुघत्तये । तस्य नो वेद ग्रा भेर १४ इम उं त्वा वि चेन्नते सर्खाय इन्द्र सोमिनः । पुष्टार्वन्तो यथा पुशुम् १६ \_ उत त्वाबिधरं व्यं श्रुत्के<u>र्</u>णं सन्तमूतये । दूरा<u>दि</u>ह हेवामहे १७ यच्छ्रेश्रया इमं हर्वे दुर्मर्षे चिक्रिया उत । भवेरापिर्नो ग्रन्तेमः १८ यञ्चिद्धि ते ग्रपि व्यथि र्जगुन्वांसो ग्रमेन्महि । गोदा इदिन्द्र बोधि नः १६ त्रा त्वी रम्भं न जिव्वयो ररभ्मा श्वसस्पते । उश्मिसी त्वा स्धस्थ ग्रा २० स्तोत्रमिन्द्रीय गायत पुरुनृम्णाय सत्वेने । निक्यें वृंगवते युधि २१ त्र्यभि त्वां वृषभा सुते सुतं सृंजामि <u>पी</u>तये। तृम्पा व्यंशनु<u>हीं</u> मद्म् २२ मा त्वां मूरा ग्रं<u>विष्यवो</u> मोपुहस्वान ग्रा देभन् । मार्की ब<u>्रह</u>्यद्विषो वनः २३ इह त्वा गोपरी गसा मुहे मन्दन्तु राधिसे। सरी गौरो यथा पिब २४ \_ या वृ<u>त्र</u>हा प<u>रावति सना</u> नर्वा च चुच्युवे । ता <u>सं</u>सत्सु प्र वौचत २५ त्र्यपिबत् <u>कद</u>्ववं स्ता मिन्द्रं सहस्रबाह्ने । त्रत्रतिष्टु पौंस्येम् २६ सत्यं तत् तुर्वशे यदौ विदानो ग्रह्मवाय्यम् । व्यनिट् तुर्वशे शिम २७ तुरिं वो जनीनां त्रदं वार्जस्य गोर्मतः । समानम् प्र शेंसिषम् २८ त्रमुभुज्ञ<u>णं</u> न वर्तव उक्थेषुं तुगरचावृधंम् । इन्द्रं सोमे सर्चा सुते २६ यः कृन्तदिद् वि योन्यं त्रिशोकाय गिरिं पृथुम् । गोभ्यौ गातुं निरेतवे ३० यद् देधिषे मेनुस्यसि मन्दानः प्रेदियेन्नसि । मा तत् केरिन्द्र मृळये ३१ दुभ्रं चिद्धि त्वावतः कृतं शृगवे ग्रिधि चिमि । जिगीत्वन्द्र ते मनेः ३२ तवेदु ताः सुंकीर्तयो ऽसंनुत प्रशस्तयः । यदिन्द्र मृळयासि नः ३३ मा न एकेस्मिन्नागीस मा द्वयोरुत त्रिषु । वधीर्मा शूर भूरिषु ३४ बिभया हि त्वावंत उग्रादंभिप्रभुङ्गिर्गः । दुस्माद्हर्मृतीषहंः ३४ मा सल्युः शूनुमा विदे मा पुत्रस्य प्रभूवसो । ऋावृत्वेद् भूतु ते मर्नः ३६ को नु मर्या ग्रमिथितः सखा सखायमब्रवीत् । जहा को ग्रस्मदीषते ३७ एवारे वृषभा सुते ऽसिन्वन् भूयवियः । श्रुघ्नीवे निवता चरेन् ३८ न् त्र्या ते एता वेचोयुजा हरी गृभ्गे सुमद्रेथा । यदी ब्रह्मभ्य इद्देः ३६ भिन्धि विश्वा ग्रप द्विषः परि बाधौ जही मुर्धः । वस्स्पार्हं तदा भेर ४० यद्वीळाविन्द्र यत् स्थिरे यत् पर्शाने पराभृतम् । वस् स्पार्हं तदा भेर ४१ यस्यं ते विश्वमनिषो भूरेर्द्तस्य वेदंति । वस् स्पार्हं तदा भेर ४२

चतुर्थोऽध्यायः । व० १-५४

#### (४६) षट्चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-३३) त्रयस्त्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्याश्व्यो वश ऋषिः । (१-१०, २६-३१, ३३) प्रथमादिविंशत्यृचामेकोनत्रिंश्यादितृचस्य त्रयस्त्रिंश्याश्चेन्द्रः, (२१-२४) एकविंश्यादिचतसृणां कानीतस्य पृथुश्रवसो दानस्तुतिः, (२४-२८, ३२) पञ्चविंश्यादिचतसृणां द्वात्रिंश्याश्च वायुर्देवताः । (१) प्रथमर्चः पादनिचृत्, (२-४, ६, १०, २३, २६, ३३) द्वितीयादितृचस्य

षष्ठीदशमीत्रयोविंश्येकोनित्रंशीत्रयस्त्रिंशीनाञ्च गायत्री, (५) पञ्चम्याः ककुप्, (७, १६) सप्तम्येकोनिवंश्योर्बृहती, (८) ग्रष्टम्या ग्रनुष्टुप्, (६) नवम्याः सतोबृहती, (११-१२) एकादशीद्वादश्योर्विपरीतोत्तरः प्रगाथः (एकादश्या बृहती, द्वाडश्या विपरीता सतोबृहती), (१३) त्रयोदश्या द्विपदा जगती, (१४) चतुर्दश्या पिपीलिकमध्या बृहती, (१५) पञ्चदश्याः ककुम्नचङ्कशिरा, (१६) षोडश्या विराट्, (१७) सप्तदश्या जगती, (१८) ग्रष्टादश्या उपरिष्टाद्बृहती, (२०)

विंश्या विषमपदा बृहती, (२१-२२, २४, ३२)

एकविंशीद्वाविंशीचतुर्विंशीद्वात्रिंशीनां पङ्किः (२४-२८) पञ्चविंश्यादिचतसृणां प्रगाथः ((२५, २७) पञ्चविंशीसप्तविंश्योर्बृहती, (२६, २८) षड्विंश्यष्टाविंश्योः सतोबृहती), (३०) त्रिंश्या द्विपदा विराट्, (३१) एकत्रिंश्याश्चोष्णिक् छन्दांसि त्वार्वतः पुरूवसो व्यमिन्द्र प्रशेतः । स्मसि स्थातर्हरीशाम् १ त्वां हि सत्यमंद्रिवो विद्य दातारंमिषाम् । विद्य दातारं रयीगाम् २ त्र्या यस्य ते महिमानं शर्तमूते शर्तक्रतो । गीर्भिर्गृगन्ति कारवः ३ सुनीथो घा स मर्त्यो यं मुरुतो यमेर्यमा । मित्रः पान्त्यद्वहः ४ द्धानो गोम्दश्ववत् सुवीर्यमादित्यजूत एधते । सदौ राया पुरुस्पृही ५ तिमन्द्रं दानेमीमहे शवसानमभीर्वम् । ईशानं राय ईमहे ६ तस्मिन् हि सन्त्यूतयो विश्वा ग्रभीरवः सची। तमा वहन्तु सप्तयः पुरूवस् मदीय हरेयः स्तम् ७ यस्ते मदो वरेरायो य ईन्द्र वृत्रहन्तमः। य त्रीद्दिः स्वर्श्नृभि यः पृतनास् दुष्टरः ५ यो दुष्टरौ विश्ववार श्रवाय्यो वाजेष्वस्ति तरुता । स नें शविष्ठ सवना वसो गहि गुमेम गोमीत बुजे ६ गुव्यो षु गो यथा पुरा ऽश्वयोत रथया। वृरिवृस्य महामह १०

नुहि ते शूर राधसो उन्तं विन्दामि सुत्रा। दुशस्या नौ मघवुनू चिंदद्रिवो धियो वाजैभिराविथ ११ य ऋष्वः श्राव्यत्संखा विश्वेत् स वेद् जिनमा पुरुष्टतः । तं विश्वे मानुषा युगे न्द्रं हवन्ते तिवषं युतस्रुचः १२ स नो वाजेष्वविता पुंरूवर्सुः पुरःस्थाता मुघवा वृत्रहा भुवत् १३ त्रुभि वौ वीरमन्धंसो मदेषु गाय गिरा मुहा विचैतसम्। इन्द्रं नाम् श्रुत्यं शाकिनं वचो यथा १४ द्दी रेक्णस्तन्वे द्दिर्वसुं द्दिर्वाजेषु पुरुहूत वाजिनेम्। नुनमर्थ १५ \_ विश्वेषामि<u>र</u>ज्य<u>न्तं</u> वसूनां सा<u>स</u>ह्नांसं चिद्दस्य वर्पसः । कृप्यतो नूनमत्यर्थ १६ मुहः सु वो ऋरीमषे स्तर्वामहे मीळहुषे ऋरंगुमाय जग्मेये। युज्ञेभिर्गीभिर्विश्वमनुषां मुरुतामियचसि गाये त्वा नमसा गिरा १७ ये पातयन्ते अज्मीभ गिरीणां स्त्रभिरेषाम्। युज्ञं मेहिष्वर्णीनां सुम्नं तुविष्वर्णीनां प्राध्वरे १८ प्रभुङ्गं दुर्मतीना मिन्द्रं शविष्ठा भर । रियमुस्मभ्यं युज्यं चोदयन्मते ज्येष्ठं चोदयन्मते १६ सनितः सुसनित्रुग् चित्र चेतिष्ठ सूनृत । प्रासही सम्राट् सहीरिं सहीत्तं भुज्युं वाजीषु पूर्व्यम् २० त्र्या स एत् य ईवृदाँ ग्रदेवः पूर्तमदिदे । यथां चिद्रशों ऋश्वयः पृथुश्रवंसि कानीते्रे ५ स्या व्युष्यदिदे २१ षृष्टिं सहस्राश्चर्यस्यायुत्तिसन् मुष्ट्रीनां विंश्वतिं शता । दश श्यावीनां शता दश त्र्यरुषीणां दश गर्वा सहस्रा २२ दर्श श्यावा ऋधद्रयो वीतवरास ऋाशवीः। मथ्रा नेमिं नि ववितुः २३ दानीसः पृथुश्रवेसः कानीतस्ये सुराधेसः । रथं हिरएययुं दद् न्मंहिष्टः सूरिरेभू द् वर्षिष्ठमकृत् श्रवः २४ त्रा नौ वायो महे तनै याहि मखाय पार्जसे। व्यं हि ते चकृमा भूरि दावने सद्यश्चिन्महि दावने २५ यो त्रश्वेभिर्वहीते वस्ते उस्ता स्त्रिः सप्त सप्ततीनाम् ।

एभिः सोमेभिः सोम्सुद्धिः सोमपा दानायं शुक्रपूतपाः २६ यो मं इमं चिदु त्मना मन्दि ह्यत्रं दावने । 

ग्रुर्व ग्रचे नहीषे सुकृत्विन सुकृत्तेराय सुक्रतुः २७ 
उच्थ्ये वर्षेष यः स्वरा ळुत वियो घृतस्ताः । 
ग्रश्वेषितं रजेषितं शुनेषितं प्राज्म तिददं नु तत् २८ 
ग्रश्चे प्रियमिष्ठिरायं षृष्टिं सहस्र्रासनम् । 
ग्रश्वीनामिन्न वृष्णाम् २६ 
गावो न यूथमुपं यन्ति वर्धय उप मा येन्ति वर्धयः ३० 
ग्रश्च यद्यारेथे गुगे शतमुष्ट्राँ ग्राचिक्रदत् । 
ग्रश्च श्वितेषु विंशतिं शता ३१ 
श्वतं दासे बेल्बूथे विप्रस्तरुच ग्रा पदिन्त देवगौपाः ३२ 
ग्रश्च स्या योषेणा मही प्रतीची वर्शमृश्वचम् । ग्रिधिरूक्मा वि नीयते ३३ 
ग्रिध स्या योषेणा मही प्रतीची वर्शमृश्वचम् । ग्रिधिरूक्मा वि नीयते ३३

# (४७) सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१८) स्रष्टादशर्चस्यास्य सूक्तस्याप्तचस्त्रित स्रृषिः । (१-१३) प्रथमादित्रयोदशर्चामादित्याः, (१४-१८) चतुर्दश्यादिपञ्चानाञ्चादित्योषसो देवताः । महापङ्किश्छन्दः

महि वो महतामवो वर्ष्ण मित्रं दाशुषे ।
यमोदित्या ऋभि हुहो रच्चेथा नेम्घं नेश दनेहसो व ऊतर्यः सुऊतयो व
ऊतर्यः १
विदा देवा ऋघाना मादित्यासो ऋपाकृतिम् ।
पुचा वयो यथोपरि व्यश्रेस्मे शर्म यच्छता नेहसो व ऊतर्यः सुऊतयो व
ऊतर्यः २
व्यश्रेस्मे ऋधि शर्म तत् पुचा वयो न यन्तन ।
विश्वानि विश्ववेदसो वर्ष्य्था मनामहे ऽनेहसो व ऊतर्यः सुऊतयो व
ऊतर्यः ३
यस्मा ऋरोसत् चर्यं जीवातुं च प्रचेतसः ।
मनोविश्वस्य घेदिम ऋदित्या राय ईशते ऽनेहसो व ऊतर्यः सुऊतयो व
ऊतर्यः ४

[Rik Veda]

१४

परि गो वृगजन्मघा दुर्गागि रथ्यो यथा। स्यामेदिन्द्रस्य शर्म रायादित्यानामुतावस्य नेहसौ व ऊतर्यः सुऊतयौ व ऊतर्यः ४ परिह्नतेद्ना जनौ युष्मादत्तस्य वायति । देवा ऋदंभ्रमाश वो यमांदित्या ऋहेतना नेहसो व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतर्यः ६ न तं तिग्मं चन त्यजो न द्रौसद्भि तं गुरु। यस्मा उ शर्म सप्रथ ग्रादित्यासो ग्रराध्व मनेहसौ व ऊतर्यः सुऊतयौ व ऊतर्यः ७ युष्मे देवा ग्रपि ष्मसि युध्यन्त इव वर्मसु । \_ यूयं मुहो नु एनसो यूयमर्भादुरुष्यता नेहसौ व ऊतर्यः सुऊतयौ व ऊतर्यः त्र्यदितिर्न उरुष्यत्व दितिः शर्म यच्छत् । माता मित्रस्य रेवतौ ऽर्यम्णो वर्रणस्य चा नेहसौ व ऊतर्यः सुऊतयौ व ऊतयः ६ यद्देवाः शर्म शर्गं यद्धद्रं यदेनातुरम् । त्रिधातु यद्<u>रीरू</u>थ्यं१ तद्रस्मासु वि यन्तना नेहसौ व <u>ऊ</u>तयः सु<u>ऊ</u>तयौ व ऊतर्यः १० म्रादित्या म्रव् हि रूयता <u>धि</u> कूलांदिव् स्पर्शः । सुतीर्थमर्वतो यथा नुं नो नेषथा सुगर्मनेहसौ व ऊतर्यः सुऊतयौ व ऊतर्यः ११ नेह भद्रं र॑चस्विने नावयै नोपया उत । गर्वे च भद्रं धेनवे वीरायं च श्रवस्यते ऽने्हसो व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतर्यः १२ यदाविर्यदेपीच्यं१ देवसिो ग्रस्ति दुष्कृतम्। त्रिते तद्विश्वमाप्तच त्रारे त्रुस्मद् देधातना नेहसौ व ऊतर्यः सुऊतयौ व ऊतयीः १३ य<u>ञ्च</u> गोषु दुष्प्वप्र<u>चं</u> यञ्चास्मे दुहितर्दिवः । त्रिताय तद्भिभावर्या प्रचाय पर्रा वहा नेहसी व ऊतर्यः सुऊतयी व ऊतर्यः

निष्कं वा घा कृणवंते स्रजं वा दुहितर्दिवः।

त्रिते दुष्व्वप्र<u>ग्</u>यं सर्वमाप्त्ये परि दग्नस्य नेहसो व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतर्यः १४

तद्माय तद्पसे तं भागमुपसेदुषे।

त्रितार्यं च द्विताय चो षो दुष्वप्रग्यं वहा नेहसो व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतर्यः १६

यथां कुलां यथां शुफं यथं ऋणं संनयांमिस।

एवा दुष्वप्रग्यं सर्वमाप्त्ये सं नयामस्य नेहसो व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतर्यः १७

ऋजैष्माद्यासेनाम् चा भूमानांगसो व्यम्।

उषो यस्मदि दुष्व्यप्रग्या दभैष्माप् तदुंच्छत्वनेहसो व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतर्यः १५

ऊतर्यः १६

# (४८) ग्रष्टचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य घौरः कागवः प्रगाथ ऋषिः । सोमो देवता । (१-४, ६-१४) प्रथमादिचतुर्ऋचां षष्ठचादिदशानाञ्च त्रिष्टुप्,

# (५) पञ्चम्याश्च जगती छन्दसी

स्वादोरंभित्त वर्यसः सुमेधाः स्वाध्यौ वरिवोवित्तरस्य। विश्वे यं देवा उत मत्यांसो मधुं ब्रुवन्तौ श्रभि संचरन्ति १ श्रन्तश्च प्रागा श्रदितिर्भवास्य वयाता हरसो दैव्यस्य। इन्द्रविन्द्रस्य स्रूरुयं जुंषाणः श्रौष्टीव ध्रुमनुं राय श्रृंध्याः २ श्रपीम् सोमेम्मृता श्रभूमा गेन्म ज्योतिरविदाम देवान्। किं नूनम्स्मान् कृंणवृदरातिः किमुं ध्रूर्तिरमृत मर्त्यस्य ३ शं नौ भव हृद श्रा पीत ईन्दो पितेवं सोम सूनवें सुशेवंः। सखेव सुरूपं उरुशंस धीरः प्रण श्रायुंर्जीवसे सोम तारीः ४ इमे मां पीता यशसं उरुष्यवो रथं न गावः समनाह पर्वसु। ते मां रज्ञन्तु विस्त्रसंश्चरित्रा दुत मा स्त्रामाद्यवयन्त्वन्देवः प्रश्चां न मां मथितं सं दिदीपः प्रचेज्ञय कृणुहि वस्यसो नः। श्रथा हि ते मद श्रा सौम् मन्ये रेवा ईव प्रचेरा पुष्टिमच्छं ६ इष्वरेणं ते मनसा सुतस्यं भन्नीमिष्ट पित्र्यंस्येव रायः।

सोमं राजन् प्र <u>ग</u> स्रायूषि तारी रहीनीव सूर्यो वासराणि ७ सोमे राजन् मृळयो नः स्वस्ति तवे स्मसि वृत्याईस्तस्ये विद्धि । त्रल<u>िर्ति दर्च उ</u>त मृन्युरिन<u>्दो</u> मा नौ <u>त्र</u>्यर्थो त्र्रन्<u>का</u>मं परौ दाः ५ त्वं हि नेस्तन्वंः सोम गोपा गात्रेगात्रे निष्सत्थां नृचर्चाः । यत् ते वयं प्रमिनामं वृतानि स नौ मृळ सुष्खा देव वस्यः ६ ऋदूदरेंग सर्ल्या सचेय यो मा न रिष्येद्धर्यश्व पीतः । <u>श्र</u>यं यः सोमो न्यधीय्यस्मे तस्मा इन्द्रं प्रतिरमेम्यायुः १० त्र<u>प</u> त्या त्र्रस्थ्रति<u>रा</u> त्रमीवा निरंत्रसन् तिमेषीचीरभैषुः । त्रा सोमो <u>त्र</u>स्माँ ग्रेरुहुद् विहोया ग्रर्गन्म यत्रे प्र<u>ति</u>रन्त ग्रायुः ११ यो न इन्दुंः पितरो हत्सु पीतो ऽमर्त्यो मर्त्यो स्राविवेश । तस्मै सोमाय हुविषा विधेम मृळीके ग्रस्य सुमृतौ स्याम १२ त्वं सौम पितृभिः संविदानो ऽनु द्यावीपृथिवी ग्रा तैतन्थ । तस्मै त इन्दो ह्विषां विधेम व्यं स्याम् पत्यो रयीगाम् १३ त्रातारो देवा ग्रिधि वोचता नो मा नौ निद्रा ईशत मोत जल्पिः। व्यं सोमस्य विश्वहं प्रियासः सुवीरासो विदथमा वेदेम १४ त्वं नेः सोम विश्वतौ वयोधा स्तवं स्वर्विदा विशा नृचर्चाः । त्वं ने इन्द ऊतिभिः सजोषाः पाहि पृश्चातादुत वा पुरस्तात् १५

### ग्रथ वालखिल्यम् ।

(४६) एकोनपञ्चाशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावः प्रस्कराव ऋषिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

श्रभि प्र वंः सुराधंस मिन्द्रंमर्च यथा विदे। यो जिरितृभ्यो मुघवा पुरूवसुंः सहस्रेणेव शिच्चति १ शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे। गिरेरिव प्र रसा श्रस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजेसः २ श्रा त्वा सुतास इन्देवो मदा य ईन्द्र गिर्वणः। श्रापो न विजिन्नन्वोक्यं सर्रः पृणन्ति शूर राधंसे ३ श्रमेहसं प्रतर्रणं विवर्चणं मध्वः स्वादिष्ठमीं पिब। म्रा यथां मन्दसानः किरासि नः प्र चुद्रेव तमनां धृषत् ४ म्रा नः स्तोम्मुपं द्रव द्वियानो म्रश्चो न सोतृंभिः । यं ते स्वधावन् त्स्वदयन्ति धेनव् इन्द्र कर्गवेषु रातयः ५ उग्रं न वीरं नम्सोपं सेदिम् विभूतिमिर्चतावसुम् । उद्गीवं विज्ञवतो न सिश्चते चर्रन्तीन्द्र धीतयः ६ यद्धं नूनं यद्धां यृज्ञे यद्धां पृथिव्यामिधं । म्रतो नो यृज्ञमाशुभिर्महेमत उग्र उग्रेभिरा गीह ७ म्रजिरासो हरेयो ये ते म्राशवो वातां इव प्रसिच्चाः । येभिरपत्यं मनुषः प्रीयसे येभिर्विश्वं स्वर्दृशे ६ एतावंतस्त ईमह् इन्द्रं सुम्नस्य गोमतः । यथा प्रावो मघवन् मेध्यांतिथिं यथा नीपांतिथिं धने ६ यथा करावे मघवन् त्रसदंस्यिव यथां पुक्थे दर्शवजे । यथा गोशीर्ये ग्रसनोर्म् जिश्वनी न्द्र गोम्द्रिरंगयवत् १०

# (४०) पञ्चाशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावः पुष्टिगुर्ऋषिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

प्र सु श्रुतं सुरार्धस मर्चा शक्रम्भिष्टेये।
यः सुन्वते स्तुंवते काम्यं वसुं सहस्रेणेव मंहेते १
श्वानीका हेतयो ग्रस्य दुष्ट्रा इन्द्रेस्य समिषो मृहीः।
गिरिर्न भुज्मा मृघवंत्सु पिन्वते यदी सुता ग्रमन्दिषुः १
यदी सुतास इन्देवो ऽभि प्रियममन्दिषुः।
ग्रापो न धाय सर्वनं मृ ग्रा वसो दुधां इवोपं दाशुषे ३
ग्रापो न धाय सर्वनं मृ ग्रा वसो दुधां इवोपं दाशुषे ३
ग्रा त्वां वसो हवंमानमूतये मध्यः चरन्ति धीतयः।
ग्रा त्वां वसो हवंमानास इन्देव उपं स्तोत्रेषुं दिधरे ४
ग्रा नः सोमे स्वध्वर इंयानो ग्रत्यो न तौशते।
यं ते स्वदावन् त्स्वदंन्ति गूर्तयः पौरे छन्दयसे हवंम् ४
प्र वीरमुग्रं विविचिं धन्स्पृतं विभूतिं राधंसो मृहः।
उद्गीवं विज्ञवतो वंसुत्वना सदां पीपेथ दाशुषे ६
यद्धं नूनं पंरावति यद् वां पृथिव्यां दिवि।

युजान ईन्द्र हरिभिर्महेमत ऋष्व ऋष्वेभिरा गेहि ७
रिथरासो हरेयो ये ते ऋस्त्रिध ऋोजो वातस्य पिप्रति ।
येभिर्नि दस्युं मनुषो निघोषयो येभिः स्वः प्रीयंसे ५
एतावंतस्ते वसो विद्यामं शूर नव्यंसः ।
यथा प्राव एतंशं कृत्व्ये धने यथा वशं दर्शवजे ६
यथा करावे मघवन मेधे ऋध्वरे दीर्घनीथे दर्मनसि ।
यथा गोर्शर्ये ऋसिषासो ऋदिवो मियं गोत्रं हरिश्रियंम् १०

### (४१) एकपञ्चाशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावः श्रुष्टिगुर्ऋषः । इन्द्रो देवता । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

यथा मनौ सांवरणौ सोमंमिन्द्रापिबः स्तम्। नीपतिथौ मघवन् मेध्यतिथौ पृष्टिगौ श्रृष्टिगौ सर्चा १ पार्षद्वागः प्रस्करावं समसादय च्छयनं जिविमुद्धितम्। सहस्रांगयसिषासद् गवामृषि स्त्वोतो दस्यवे वृकः २ य उक्थेभिर्न विन्धते चिकिद्य म्रीषिचोदनः। इन्द्रं तमच्छा वद नव्यस्या मत्यारिष्यन्तं न भोजसे ३ यस्मी त्रर्कं सप्तशीर्षाणमानृच् स्त्रिधातुम्तमे पदे। स त्विश्मा विश्वा भुवनानि चिक्रद्व दादिज्जनिष्टु पौंस्येम् ४ यो नौ दाता वसूना मिन्द्रं तं हूमहे वयम्। विद्या ह्यस्य सुमृतिं नवीयसीं गुमेम् गोमीत बुजे ४ यस्मै त्वं वसो दानाय शिचिसि स रायस्पोषेमश्नुते। तं त्वां व्यं मंघविन्नन्द्र गिर्वणः स्तावन्तो हवामहे ६ कदा चन स्तरीरसि नेन्द्रं सश्चसि दाश्षे । उपोपेन्नु मेघवुन् भूयु इन्नु ते दाने देवस्य पृच्यते ७ प्र यो नेनचे अभ्योजसा क्रिविं वधैः शुष्णं निघोषयेन्। यदेदस्तम्भीत् प्रथयन्नम् दिव मादिज्जनिष्ट पार्थिवः ५ यस्यायं विश्व ग्रार्यो दासंः शेवधिपा ग्ररिः । तिरश्चिद्यें रुशमे परीरिव तुभ्येत् सो ग्रज्यते रियः ६ तुरगयवो मधुमन्तं घृतश्चुतं विप्रसो ऋकमनिन्चः । स्मे रियः पेप्रथे वृष्ण्यं [Rik Veda]

# शवो ऽस्मे सुवानास इन्देवः १०

#### (४२) द्विपञ्चाशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य कागव ग्रायुर्मृषिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

यथा मनौ विवस्विति सोमं शुक्रापिंबः सुतम्। यथा त्रिते छन्दे इन्द्र जुजीषस्या यौ मदियसे सर्चा १ पृषेधे मेध्ये मात्रिश्वनी न्द्रं स्वाने ग्रमन्दथाः । यथा सोमुं दर्शशिष्ट्रे दशौराये स्यूमेरश्मावृज्नेनसि २ य उक्था केवेला दुधे यः सोमं धृषितापिबत्। यस्मै विष्णुस्त्रीर्णि पदा विचक्रम उप िमत्रस्य धर्मभिः ३ यस्य त्वर्मिन्द्र स्तोमेषु चाकनो वाजै वाजिञ्छतक्रतो । तं त्वी व्यं सुद्धामिव गोद्ही जुहूमसि श्रवस्यवेः ४ यो नौ दाता स नैः पिता महाँ उग्र ईशानुकृत्। त्र्यमिनुग्रो मुघवी पुरूवस् गीरश्वस्य प्र दीत् नः ४ यस्मै त्वं वसो दानाय मंहसे स रायस्पोषीमन्वति। वस्यवो वस्पतिं शतक्रतुं स्तोमैरिन्द्रं हवामहे ६ कदा चन प्र युंच्छस्यु भे नि पासि जन्मनी। तुरीयादित्य हर्वनं त इन्द्रिय मा तस्थावमृतं दिवि ७ यस्मै त्वं मेघवन्निन्द्र गिर्वणः शिच्यो शिचसि दाश्षे । ग्रस्माकं गिरं उत स्षितं वसो कराववच्छृणाधी हर्वम् ५ ग्रस्तावि मन्मं पूर्व्यं ब्रह्मेन्द्रीय वोचत । पूर्वीर्भृतस्यं बृह्तीरंनूषत स्तोतुर्मेधा ग्रंसृ चत ६ \_ समिन्द्रो रायौ बृहुतीरधूनुत सं <u>चो</u>गी समु सूर्यम् । सं शक्रासः शुर्चयः सं गविशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः १०

#### (४३) त्रिपञ्चाशं सूक्तम्

(१-८) स्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेध्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

उपमं त्वी मुघोनां ज्येष्ठं च वृष्भाराम्।

पूर्भित्तेमं मघवित्नन्द्र गोविद्मीशानं ग्रय ईमहे १
य स्रायुं कुत्संमितिथिग्वमदेयो वावृधानो दिवेदिवे।
तं त्वां व्यं हर्यक्षं श्तक्रंतुं वाज्यन्तों हवामहे २
स्रा नो विश्वेषां रसं मध्वः सिञ्चन्त्वद्रयः।
ये पंग्वितं सुन्विरे जनेष्वा ये स्रवांवतीन्देवः ३
विश्वा द्वेषांसि जहि चाव चा कृष्धि विश्वे सन्वन्त्वा वस्।
शीष्टेषु चित्ते मदिरासों स्रंशवो यत्रा सोमस्य तृम्पिसं ४
इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः।
स्रा श्तम् शंतमाभिर्भिष्टिभि रा स्विप स्वापिभिः ५
स्राजित्रं सत्पतिं विश्वचेषीणं कृषि प्रजास्वाभगम्।
प्र सू तिंग् शचीभिर्ये ते उविश्वनः क्रतुं पुनत स्रानुषक ६
यस्ते साधिष्ठोऽवंसे ते स्याम् भरेषु ते।
व्यं होत्रीभिरुत देवहूतिभिः सस्वांसों मनामहे ७
स्रहं हि ते हरिवो ब्रह्मं वाज्यु गुजिं यामि सदोतिभिः।
त्वामिदेव तममे समेश्रयुर्ग्व्युरग्रे मथीनाम् ६

### (५४) चतुष्पञ्चाशं सूक्तम्

(१-५) त्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो मातिरश्चा ऋषिः । (१-२, ४-५) प्रथमाद्वितीययोर्ज्यचोः पञ्चम्यादिचतसृर्णाञ्चेन्द्रः, (३-४) तृतीयाचतुर्थ्योश्च विश्वे देवा देवताः । प्रगाथः (विषमचां बृहती, समचां सतोबृहती) छन्दः एतत् तं इन्द्र वीर्यं गीर्भिर्गृर्णान्तं कारावः । ते स्तोभेन्त ऊर्जमावन् घृतश्चृतं पौरासौ नच्चन् धीतिभिः १ नच्चेन्त इन्द्रमवंसे सुकृत्यया येषां सुतेषु मन्दंसे । यथां संवृत्ते ग्रमंद्रो यथां कृश एवास्मे ईन्द्र मत्स्व २ ग्रा नो विश्वे सजोषेस्रो देवास्रो गन्तनोपं नः । वस्त्रवो रुद्रा ग्रवंसे नृ ग्रा गमा च्छृरावन्तुं मुरुत्रो हर्वम् ३ पूषा विष्णुर्हवनं मे सरस्व त्यवन्तु सप्त सिन्ध्र्वः । ग्रापो वातः पर्वतास्रो वनस्पतिः शृणोतुं पृथिवी हर्वम् ४ यदिन्द्र राध्रो ग्रस्ति ते माषौनं मषवत्तम । तेनं नो बोधि सध्माद्यों वृधे भगौ द्यनार्यं वृत्रहन् ४

ग्राजिपते नृपते त्विमिद्धि नो वाज ग्रा विचि सुक्रतो। वीती होत्रीभिरुत देववीतिभिः सस्वांसो वि शृेरिवरे ६ सन्ति ह्यर्श्य ग्राशिष इन्द्र ग्रायुर्जनानाम्। ग्रस्मान् नेचस्व मघवृन्नुपावेसे धुचस्वे पिप्युषीमिषेम् ७ व्यं ते इन्द्र स्तोमेभिविधेम् त्वम्स्माकं शतक्रतो। महि स्थूरं शेश्यं राधो ग्रह्नयं प्रस्केरवाय नि तौशय ५

### (४४) पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावः कृश ऋषिः । इन्द्रः प्रस्करावस्य दानस्तुतिश्च देवते । (१-२,४) प्रथमाद्वितीययोर्ऋचोश्चतुर्थ्याश्च गायत्री, (३,४) तृतीयापञ्चम्योश्चानुष्टुप् छन्दसी

भूरीदिन्द्रेस्य विीर्यं व्यर्व्यम्भ्यायित । राधिस्ते दस्यवे वृक १ शतं श्वेतासे उच्चणे दिवि तारो न रीचन्ते । मृह्वा दिवृं न तस्तभः २ शतं वे्गूञ्छतं शुनेः शतं चर्माणि म्लातानि । शतं मे बल्बजस्तुका ग्रर्रुषीणां चतुःशतम् ३ सुदेवाः स्थं कारवायना वयोवयो विचरन्तः । ग्रश्वांसो न चेङ्क्रमत ४ ग्रादित् साप्तस्यं चर्किर न्नानूनस्य मिह् श्रवः । श्यावीरतिध्वसन् पृथ श्रन्नुषा चन संनशे ४

# (५६) षट्पञ्चाशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावः पृषध त्रृषिः । (१-४)
प्रथमादिचतुर्त्रृचामिन्द्रः प्रस्करवस्य दानस्तुतिश्च, (४) पञ्चम्याश्चाग्निसूर्यो देवताः ।
(१-४) प्रथमादिचतुर्त्रृचां गायत्री, (४) पञ्चम्याश्च पङ्किश्छन्दसी
प्रिति ते दस्यवे वृक् राधौ अदृश्यंह्र्यम् । द्यौर्न प्रि<u>धि</u>ना शर्वः १
दश्च मह्यं पौतक्रतः सहस्त्रा दस्यवे वृकः । नित्यद्वायो स्रमंहत २
शतं मे गर्द्भानां शतमूर्णावतीनाम् । शतं दासाँ अति स्तर्जः ३
तत्रो अपि प्रार्णीयत पूतक्रताये व्यक्ता । स्रश्चौनामिन्न यूथ्यौम् ४
स्रचैत्यग्निश्चिकितु हेव्यवाट् स सुमद्र्यः ।
स्रिग्नः शुक्रेर्णं शोचिषां बृहत् सूर्रो स्ररोचत द्विव सूर्यो स्ररोचत ४

#### (५७) सप्तपञ्चाशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋचस्यास्य सूक्तस्य कागवो मेध्य ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

युवं देवा क्रतुंना पूर्व्यं युक्ता रथेन तिव्वषं यंजत्रा। ग्रागंच्छतं नासत्या शचीभि रिदं तृतीयं सर्वनं पिबाथः १ युवां देवास्त्रयं एकादृशासः सत्याः सत्यस्यं दृशे पुरस्तात्। ग्रस्माकं यृज्ञं सर्वनं जुषाणा पातं सोमंमश्चिना दीद्यंग्री २ पुनाय्यं तदेश्विना कृतं वां वृष्यभो दिवो रजेसः पृथिव्याः। सहस्त्रं शंसां उत ये गविष्टो सर्वां इत् तां उपं याता पिबेध्ये ३ ग्रयं वां भागो निहितो यजत्रे मा गिरो नासत्योपं यातम्। पिबेतं सोमं मधुमन्तम्समे प्रदाश्वांसमवतं शचीभिः ४

### (४८) ऋष्टपञ्चाशं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेध्य ऋषिः । (१) प्रथमचीं विश्वे देवा ऋृत्विजो वा, (२-३) द्वितीयातृतीययोश्च विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः यमृत्विजो बहुधा कृल्पर्यन्तः सचैतसो यृज्ञम्मिमं वहिन्त । यो ऋृनूचानो ब्राह्मशा युक्त ऋ्रांस्मीत् का स्वित् तत्र यर्जमानस्य संवित् १ एकं एवाग्निबंहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः । एकैवोषाः सर्विमिदं वि भा त्येकं वा इदं वि ब्रेभूव सर्वम् २ ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्रं सुखं रथं सुषदं भूरिवारम् । चित्रामिष्य यस्य योगेऽधिजज्ञे तं वा हवं ऋतिं रिक्तं पिबंध्ये ३

# (५६) एकोनषष्टितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावः सुपर्रा ऋषिः । इन्द्रावरुगौ देवते । जगती छन्दः

इमानि वां भाग्धेयोनि सिस्नत् इन्द्रीवरुणा प्रमहे सुतेषुं वाम् । यज्ञेयंज्ञे ह सर्वना भुरगयथो यत् सुन्वते यजमानाय शिच्चेथः १ निष्षिध्वरीरोषधीरापं ग्रास्ता मिन्द्रीवरुणा महिमानेमाशेत । या सिस्नत् रजसः पारे ग्रध्वनो ययोः शत्रुर्निकरादैव ग्रोहेते २ सत्यं तिदैन्द्रावरुणा कृशस्यं वां मध्यं ऊर्मिं दुंहते स्पप्त वाणीः । ताभिर्दाश्वांसमवतं शुभस्पती यो वामदंब्धो ग्रमि पाति चित्तिभिः ३ घृतप्रुषः सौम्यां जीरदानवः सप्त स्वसारः सदेन ऋतस्यं । या हं वामिन्द्रावरुणा घृतश्चतः स्ताभिर्धत्तं यजमानाय शिचतम् ४ ग्रवोचाम महृते सौभगाय सत्यं त्वेषाभ्यां महिमानंमिन्द्रियम् । ग्रस्मान् त्स्वेन्द्रावरुणा घृतश्चतः स्त्रिभिः साप्तेभिरवतं शुभस्पती ४ इन्द्रावरुणा यदृषिभ्यों मनीषां वाचो मृतिं श्रुतमेदत्तमग्रे । यानि स्थानान्यसृजन्त धीरां युज्ञं तेन्वानास्तपंसाभ्यपश्यम् ६ इन्द्रावरुणा सौमनसमदृष्तं रायस्पोषुं यजमानेषु धत्तम् । प्रजां पृष्टिं भूतिम्स्मास्रं धत्तं दीर्घायुत्वाय् प्र तिरतं न ग्रायुः ७ इति वालखिल्यं समाप्तम् । स्प्तमोऽनुवाकः । सू० ६०-६६

### (६०) षष्टितमं सूक्तम्

(१-२०) विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य प्रागाथो भर्ग ऋषिः । ऋग्निर्देवता । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

ग्रग्न त्रा त्रामि होंतारं त्वा वृशीमहे।
ग्रा त्वामेनक्तु प्रयंता ह्विष्मंती यजिष्ठं बहिंग्सदे १
ग्रच्छा हि त्वां सहसः सूनो ग्रङ्गिः सूच्र्थरंन्त्यध्वरे।
ऊर्जो नपति घृतकेशमीमहे ऽग्निं युज्ञेषुं पूर्व्यम् २
ग्रिग्ने क्विवेधा ग्रीस होतां पावक यद्यः।
मन्द्रो यजिष्ठो ग्रध्वरेष्वीड्यो विप्रेभिः शुक्र मन्मंभिः ३
ग्रद्रीष्मा वहोश्तो यविष्ठच देवाँ ग्रजस वीतये।
ग्रभि प्रयांसि सुधिता वसो गहि मन्दंस्व धीतिभिर्हितः ४
त्विमत् सप्रथां ग्रस्य ग्रं त्रातर्भृतस्कृविः।
त्वां विप्रांसः समिधान दीदिव ग्रा विवासन्ति वेधसंः ४
शोचां शोचिष्ठ दीदिहि विशे मयो रास्वं स्तोत्रे मृहाँ ग्रसि।
देवानां शर्मन् ममं सन्तु सूरयः शत्रूषाहंः स्वग्नयः ६
यथां चिद् वृद्धमंतस मग्ने संजूर्वस दामं।
एवा दह मित्रमहो यो ग्रस्मधुग् दुर्मन्मा कश्च वेनंति ७

मा नो मर्ताय रिपवें रत्तस्विने माघशंसाय रीरधः। म्रस्नेधद्भिस्तररिणभिर्यविष्ठच शिवेभिः पाहि पायुभिः ५ पाहि नौ अग्न एकया पाह्यशैत द्वितीयया। पाहि गीभिंस्तिसृभिंरूजीं पते पाहि चंतस्भिर्वसो ६ पाहि विश्वस्माद्भ समो ग्ररांच्याः प्रसम् वाजैषु नोऽव । त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय स्रापिं नर्चामहे वृधे १० त्रा नौ त्रग्ने वयोवधं रियं पविक शंस्यम्। रास्वी च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती स्वयेशस्तरम् ११ येन वंसीम् पृतेनास् शर्धतः स्तरेन्तो ऋर्य ऋदिशेः। स त्वं नौ वर्ध प्रयंसा शचीवसो जिन्वा धियौ वसुविदेः १२ शिशानो वृष्भो येथा ग्निः शृङ्गे दविध्वत्। तिग्मा ग्रस्य हर्नवो न प्रतिधृषे स्जम्भः सहसो यहः नुहि ते स्रग्ने वृषभ प्रतिधृषे जम्भासो यद्वितिष्ठसे। स त्वं नौ होतुः सुहुतं हुविष्कृधि वंस्वौ नो वार्यो पुरु १४ शेषे वर्नेषु मात्रोः सं त्वा मर्तास इन्धते । म्रतेन्द्रो हुव्या वहिस हिव्ष्कृत म्रादिद् देवेषु राजिस १५ सप्त होतारस्तमिदीळते त्वा ऽग्ने स्त्यजमहीयम् । भिनत्स्यद्रिं तपंसा वि शोचिषा प्राग्ने तिष्ठ जनाँ स्रति १६ ग्रग्निमीग्नं वो ग्रिधिगुं हुवेमे वृक्तबीर्हिषः । <u>अ</u>ग्नि <u>हि</u>तप्रयसः शश्वतीष्वा ऽऽहोतारं चर्षगीनाम् १७ केर्तेन शर्मन् त्सचते सुषामराय म्रे तुभ्यं चिकित्वना । इषुराययो नः पुरुरूपमा भेर वाजं नेदिष्ठमूतये १८ \_ स्र<u>मे</u> जरितर्विश्पति स्तेपानो देव रचसः । त्रप्रोषिवान् गृहपेतिर्मुहाँ त्रेसि <u>दिवस्पायुर्दुरोग्</u>युः १६ मा नो रच त्रा वैशीदाघृगीवसो मा यातुर्यातुमावताम्। परोग्व्यूत्यनिरामप चुध मग्ने सेधे रचस्वर्नः २०

(६१) एकषष्टितमं सूक्तम् (१-१८) स्रष्टादशर्चस्यास्य सूक्तस्य प्रागाथो भर्ग स्रृषिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

उभयं शृगवं च न इन्द्रो ऋर्वागिदं वर्चः । स्त्राच्यो मुघवा सोमेपीतये धिया शविष्ठ ग्रा गेमत् १ तं हि स्वराजं वृष्भं तमोजसे धिषरौ निष्टत्वतुः । उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमेकामुं हि ते मर्नः २ त्र्या वृषस्व पुरूवसो सुतस<u>्</u>येन्द्रान्धीसः । विद्या हि त्वी हरिवः पृत्सु सीसहि मधृष्टं चिद् दधृष्वर्शिम् ३ त्रप्रामिसत्य मघवन् तथेद<u>स</u> दिन्द्र क्रत्वा यथा वशेः । सनेम् वाजं तर्व शिप्रिन्नवंसा मृ चू चिद्यन्तौ स्रद्रिवः ४ शग्ध्यूई षु शैचीपत् इन्द्र विश्वीभिरूतिभिः। भगं न हि त्वी यशसं वसुविद् मन् शूर चरीमसि ४ पौरो स्रश्वस्य पुरुकृद् गर्वाम् स्युत्सौ देव हिररायर्यः । निकृहिं दाने परिमधिषत् त्वे यद्यद्यामि तदा भेर ६ त्वं ह्येहि चेरेवे विदा भगुं वस्तिये। उद् वाविषस्व मघवन् गविष्टय उदिन्द्राश्वीमष्टये ७ त्वं पुरू सहस्रांणि शतानि च यूथा दानायं मंहसे। त्रा पुरंदुरं चेकृम् विप्रवचस इन्द्रं गायन्तोऽवसे ५ ग्रविप्रो वा यदविध द्विप्रौ वेन्द्र ते वर्चः । स प्र मेमन्दत् त्वाया शतक्रतो प्राचीमन्यो ग्रहंसन ६ उग्रबहिर्मरचकृत्वी प्रंदुरो यदि मे शृरावद्भवीम् । वस्यवो वस्पतिं शतक्रतं स्तोमैरिन्द्रं हवामहे १० न पापासी मनामहे नारायासो न जल्हेवः । यदिन्विन्द्रं वृषेगं सची सुते सखीयं कृगवीमहै ११ उग्रं युयुज्म पृतेनास् सासिहि मृणकितिमदीभ्यम् । वेदा भूमं चित् सनिता रथीतमो वाजिनं यमिदू नशत् १२ यतं इन्द्र भयामहे ततों नो ग्रभयं कृधि। मर्घवञ्छि । तव तन्ने ऊतिभि विं द्विषो वि मृधौ जिह १३ त्वं हि राधस्पते राधसो महः चयस्यासि विधतः। तं त्वा वयं मेघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे १४ इन्द्रः स्पळत वृत्रहा पेरस्पा नो वरेरायः ।

स नौ रिच्चित्रचरमं स मध्यमं स पुश्चात् पौतु नः पुरः १५

त्वं नेः पृश्चादेधरादुंत्तरात् पुर इन्द्र नि पोहि विश्वतेः ।

ग्रारे ग्रुस्मत् कृंगुहि दैर्व्यं भया मारे हेतीरदेवीः १६

ग्रुद्याद्या श्वःश्व इन्द्र त्रास्वं पुरे चं नः ।
विश्वां च नो जिर्तृन् त्संत्पते ग्रहा दिवा नक्तं च रिच्चाः १७

प्रभङ्गी शूरौ मुघवां तुवीमंघः संमिश्लो वीर्याय कम् ।

उभा ते बाहू वृषंगा शतक्रतो नि या वर्षं मिमिचतुः १८

#### (६२) द्विषष्टितमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो घौरः प्रगाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-६, १०-१२) प्रथमादितृचद्वयस्य दशम्यादितृचस्य च पङ्किः, (७-६) सप्तम्यादितृचस्य च बृहती छन्दसी

प्रो ग्रस्मा उपस्त्तिं भरता यज्जीषति । उक्थैरिन्द्रस्य माहिनं वयो वर्धन्ति सोमिनो भुद्रा इन्द्रस्य रातर्यः १ ग्रयुजो ग्रसमो नृभि रेकः कृष्टीरयास्यः। पूर्वीरित प्र विवधे विश्वी जातान्योजसा भुद्रा इन्द्रेस्य रातर्यः २ \_ स्रहितेन चिदर्वता जीरदोनुः सिषासति । प्रवाच्यीमन्द्र तत् तर्व वीर्याणि करिष्यतो भद्रा इन्द्रस्य रातर्यः ३ त्र्या यहि कृगवीम तु इन्द्र ब्रह्मीणि वर्धना। येभिः शविष्ठ चाकनौ भुद्रमिह श्रीवस्यते भुद्रा इन्द्रस्य रातयः ४ धृषुतर्श्चिद् धृषन्मनंः कृगोषीन्द्र यत् त्वम् । ग्रवं चष्ट ग्रचीषमो ऽवताँ ईव मानुषः । जुष्टी दर्चस्य सोमिनः सर्वायं कृग्ते युर्ज भुद्रा इन्द्रस्य रातयः ६ विश्वे त इन्द्र वीर्यं देवा ग्रन् क्रतुं ददुः। भुवो विश्वस्य गोपितिः पुरुष्टत भुद्रा इन्द्रस्य रातर्यः ७ गृशे तदिन्द्र ते शर्व उपमं देवतातये। \_ यद्धंसि वृत्रमौजेसा शचीपते भुद्रा इन्द्रेस्य <u>रा</u>तयेः ५ समेनेव वपुष्यतः कृरावन्मानुषा युगा। विदे तदिन्द्रश्चेतेनुमधे श्रुतो भुद्रा इन्द्रस्य रातर्यः ६ उज्जातमिन्द्र ते शव उत् त्वामुत् तव क्रत्म्।

भूरिंगो भूरि वावृधु मंघेवृन् तव शर्मिण भुद्रा इन्द्रेस्य ग्तर्यः १० अहं च त्वं चे वृत्रह न्त्सं युज्याव सिनिभ्य ग्रा। अग्रातीवा चिदद्विवो ऽनुं नौ शूर मंसते भुद्रा इन्द्रेस्य ग्तर्यः ११ सत्यमिद् वा उ तं व्य मिन्द्रं स्तवाम् नानृतम्। महाँ ग्रसुंन्वतो वृधो भूरि ज्योतीष सुन्वतो भुद्रा इन्द्रेस्य ग्तर्यः १२

### (६३) त्रिषष्टितमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावः प्रगाथ ऋषिः । (१-११) प्रथमाद्येकादशर्चामिन्द्रः, (१२) द्वादश्याश्च देवा देवताः । (१, ४-५, ७) प्रथमर्चश्चतुर्थीपञ्चमीसप्तमीनाञ्चानुष्टुप्, (२-३, ६, ८-११) द्वितीयातृतीयाषष्ठीनामष्टम्यादिचतसृणाञ्च गायत्री, (१२) द्वादश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि स पूर्व्यो महानां वेनः क्रतुंभिरानजे । यस्य द्वारा मनुंष्पिता देवेषु धिर्य स्रानजे १ दिवो मानुं नोत्संदुन् त्सोमंपृष्ठासो ग्रद्रयः । उक्था ब्रह्मं च शंस्या २ स विद्वाँ म्रिङ्गरोभ्य इन्द्रो गा म्रवृणोदपं । स्तुषे तदस्य पौंस्यम् ३ स प्रतथा कविवृध इन्द्री वाकस्य व चर्णाः। शिवो ग्रर्कस्य होमें न्यस्मत्रा गुन्त्ववसे ४ त्रादू नु <u>ते</u> त्रनु क्रतुं स्वाहा वरस्य यज्येवः । श्वात्रमुका ग्रीनुषुते न्द्रे गोत्रस्य दावने ५ इन्द्रे विश्वानि वीर्या कृतानि कर्त्वानि च। यमुर्का स्रिध्वरं विदुः ६ यत् पार्ञ्चजन्यया विशे न्द्रे घोषा स्रसृचत । ग्रस्तृंगाद्वर्र्णा विपोई ऽर्यो मानस्य स चर्यः ७ इयम् ते त्रमुष्टति श्रकृषे तानि पौंस्या । प्रावश्वक्रस्य वर्तनिम् ५ \_ ग्रुस्य वृष्णो व्योदन उर क्रेमिष्ट जीवसे । यवं न पृश्व ग्रा देदे ६ तद्धीना अवस्यवी युष्माभिर्दचीपतरः । स्यामी मुरुत्वीतो वृधे १० बळित्वयाय धाम्न ऋक्विभिः शूर नोनुमः । जेषमिन्द्र त्वया युजा ११ <u> युर्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भर्रहृतौ स</u>जोषाः । यः शंसीते स्तुवते धार्यि पुज इन्द्रेज्येष्ठा ग्रस्माँ ग्रवन्तु देवाः १२

(६४) चतुःषष्टितमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य कागवः प्रगाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

उत् त्वां मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व राधों ग्रद्भिवः । ग्रवं ब्रह्मद्विषों जिह १ पदा प्रणिरंग्धिस्तो नि बांधस्व मृहाँ ग्रसि । नृहि त्वा कश्चन प्रति २ त्वमीशिषे सुताना मिन्द्र त्वमसुंतानाम् । त्वं राजा जनानाम् ३ एहि प्रेहि चयो दि व्याईघोषेश्वर्षणीनाम् । ग्रोभे पृंणासि रोदंसी ४ त्यं चित् पर्वतं गिरिं शतवन्तं सहस्त्रिणम् । वि स्तोतृभ्यो रुरोजिथ ५ व्यमुं त्वा दिवां सुते व्यं नक्तं हवामहे । ग्रस्माकं काममा पृंण ६ कवर्ष स्य वृष्यभो युवां तुविग्रीवो ग्रनानतः । ब्रह्मा कस्तं संपर्यति ७ कस्यं स्वित् सर्वनुं वृषां जुजुष्वाँ ग्रवं गच्छति । इन्द्रं क उं स्विदा चेके ५ कं ते दाना ग्रसचत् वृत्रहेन् कं सुवीर्या । उक्थे क उं स्विदन्तमः ६ ग्रयं ते मानुषे जने सोमः पूरुषुं सूयते । तस्येहि प्र देवा पिबं १० ग्रयं ते शर्यणावित सुषोमायामिधं प्रियः । ग्रार्जीकीये मृदिन्तमः ११ तम्द्य राधंसे मृहे चारुं मदीय घृष्वये । एहीमिन्द्र द्वा पिबं १२

#### (६४) पञ्चषष्टितमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावः प्रगाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

यदिन्द्र प्रागणागुद् न्यंग्वा ह्यसे नृभिः । स्रा योहि तूयंमाशुभिः १ यद्वा प्रस्नवंगे दिवो मादयसि स्वर्ग रे । यद्वा समुद्रे स्रन्धंसः २ स्रा त्वा गीभिर्महामुरुं हुवे गामिव भोजसे । इन्द्र सोमस्य पीतये ३ स्रा तं इन्द्र महिमानं हर्रयो देव ते महेः । रथे वहन्तु बिश्रतः ४ इन्द्रं गृणीष उ स्तुषे महाँ उग्र ईशानुकृत् । एहि नः सुतं पिब प्रस्तावन्तस्त्वा व्यं प्रयंस्वन्तो हवामहे । इदं नौ बहिरासदे ६ यद्यिद्ध शर्श्वतामसी न्द्र साधारणस्त्वम् । तं त्वा व्यं हेवामहे ७ इदं ते सोम्यं मध्व धुन्नन्नद्रिभिर्नरः । जुषाण ईन्द्र तत् पिब ६ दिता मे पृषतीनां राजा हिररायवीनाम् । मा देवा मुघवा रिषत् १० सहस्रे पृषतीना मधि धन्द्रं बृहत् पृथु । शुक्रं हिर्रायमा देदे ११ नपति दुर्गहेस्य मे सहस्रेण सुरार्थसः । अवौ देवेष्वंक्रत १२

#### (६६) षट्षष्टितमं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य प्रागाथः किलर्ज्याषः । इन्द्रो देवता । (१-१४) प्रथमादिचतुर्दशर्चां प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती), १४

पञ्चदश्याश्चानुष्टुप् छन्दसी

तरौभिर्वो विदर्ससु मिन्द्रं सबार्ध ऊतयै। बृहद्गार्यन्तः सुतसीमे ऋध्वरे हुवे भरं न कारिराम् १ न यं दुधा वरेन्ते न स<u>्थि</u>रा मु<u>रो</u> मदे सुशिप्रमन्धेसः । य ब्रादृत्यी शशमानार्य सुन्वते दाती जरित्र उक्थ्येम् २ यः शक्रो मुच्चो ग्रश्वचो यो वा कीजौ हिररायर्यः । स ऊर्वस्य रेजयत्यपीवृति मिन्द्रो गव्यस्य वृत्रहा ३ निखीतं चिद्यः पुरुसंभृतं वस् दिद्वपीत दाश्षे । वृजी स्शिप्रो हर्येश्व इत् करदि न्द्रः क्रत्वा यथा वर्शत् ४ यद्वावन्थं पुरुष्टत पुरा चिच्छ्र नृगाम् । व्यं तत् तं इन्द्र सं भेरामिस युज्ञमुक्थं तुरं वर्चः ४ सचा सोमेषु पुरुहूत विज्ञवो मदीय द्युत्त सोमपाः । त्वमिद्धि ब्रह्मकृते काम्यं वसु देष्ठः सुन्वते भुवः ६ वयमेनिमदा ह्यो ऽपीपेमेह विज्ञर्णम्। तस्मो उ ऋद्य संमुना सुतं भुरा ऽऽ नूनं भूषत श्रुते ७ वृकेश्चिदस्य वारण उरामिथारा वयुनेषु भूषति। सेमं नुः स्तोमं जुजुषाण त्रा गृही न्द्र प्र चित्रयां धिया ५ कदू न्वर्रस्याकृत मिन्द्रस्यास्ति पौंस्येम् । केनो नु कं श्रोमतेन न शशुवे जनुषः परि वृत्रहा ६ कर्र महीरधृष्टा ग्रस्य तर्विषीः कर्र वृत्रघ्नो ग्रस्तृतम्। इन्द्रो विश्वान् बेकनाटाँ ग्रहर्दृशं उत क्रत्वां पर्णीरंभि १० व्यं घो ते ग्रपूर्वी न्द्र ब्रह्मीिश वृत्रहन्। पुरूतमासः पुरुहूत विज्ञिवो भृतिं न प्र भैरामसि ११ \_ पूर्वीश्चिद्धि त्वे तुविकूर्मिन्नाशसो हर्वन्त इन्द्रोतर्यः । वयं घो ते त्वे इ द्विन्द्र विप्रा ग्रपि ष्मसि ।

नृहि त्वदुन्यः पुंरुहूत कश्चन मर्घवृन्नस्ति मर्डिता १३ त्वं नौ श्रस्या श्रमेतेरुत चुधोई ऽभिश्नस्तेरवं स्पृधि। त्वं नै उती तर्व चित्रयौ धिया शिचौ शचिष्ठ गातुवित् १४ सोम् इद्वेः सुतो श्रस्तु कलेयो मा बिभीतन। श्रपेदेष ध्वस्मायैति स्वयं धैषो श्रपीयित १४

#### (६७) सप्तषष्टितमं सूक्तम्

(१-२१) एकविंशत्युचस्यास्य सुक्तस्य साम्मदो मत्स्यो मैत्रावरुणिर्मान्यो वा जालनद्भा बहवो मत्स्या वा ऋषयः । ऋादित्या देवताः । गायत्री छन्दः त्यान् नु चित्रयाँ अवं आदित्यान् याचिषामहे । सुमृळीकाँ अभिष्टेये १ मित्रो नो स्रत्येहुतिं वर्रुणः पर्षदर्यमा । स्रादित्यासो यथा विदुः २ तेषां हि चित्रमुक्थ्यं१ं वर्रूथमस्ति दाशुषै । ऋादित्यानीमरंकृते ३ महि वो महुतामवो वर्ष्ण मित्रार्यमन् । स्रवांस्या वृंशीमहे ४ जीवान् नौ स्रभि धेतुना ऽऽदित्यासः पुरा हर्थात् । कद्धे स्थ हवनश्रुतः ५ यद्गः श्रान्तायं सुन्वते वरूथमस्ति यच्छर्दिः । तेनां नो स्रिधं वोचत ६ म्रस्ति देवा <u>म्र</u>ांहोर्क्व स्ति रत्नुमनागसः । म्रादित्या म्रद्भितेनसः ७ मा नः सेतुः सिषेद्यं महे वृंगाक्तु नस्परि । इन्द्र इद्धि श्रुतो वृशी ५ मा नौ मृचा रिपूणां वृंजिनानीमविष्यवः । देवां ऋभि प्र मृं चत ६ उत त्वामंदिते म ह्यहं देव्युपं ब्रुवे । सुमृळीकामुभिष्टंये १० पर्षि दीने गंभीर त्राँ उग्रपुत्रे जिघासतः । माकिस्तोकस्य नो रिषत् ११ <u>अ</u>नेहो ने उरुवज उरूं <u>चि</u> वि प्रसर्तवे । कृधि <u>तो</u>कार्यं <u>जी</u>वसे १२ ये मूर्धानेः चितीना मर्दब्धासः स्वयंशसः । वृता रचन्ते <u>ऋ</u>दुर्हः १३ ते ने स्रास्नो वृकाणा मादित्यासो मुमोचेत । स्तेनं बुद्धिमिवादिते १४ त्रपो षु र्ण इयं शर् रादित्या त्रपं दुर्मतिः । त्र्यस्मदेत्वजैघ्नुषी १५ शश्चद्धि वंः सुदानव् ग्रादित्या ऊतिभिर्व्यम् । पुरा नूनं बुंभुज्महे १६ शर्श्वन्तं हि प्रचेतसः प्रतियन्तं चिदेनसः । देवाः कृगुथ जीवसे १७ तत् सु नो नव्यं सन्यंस ग्रादित्या यन्मुमीचित । बन्धाद्वद्धिमवादिते १८ नास्माकंमस्ति तत् तर् ग्रादित्यासो ग्रतिष्कदे । यूयम्स्मभ्यं मृळत १६ मा नौ हेतिर्विवस्वत ग्रादित्याः कृत्रिमा शर्रः । पुरा नु जरसौ वधीत् २० वि षु द्वेषो व्यंहति मादित्यासो वि संहितम् । विष्वुग्वि वृहता रर्पः २१

## पञ्चमोऽध्यायः । व० १-३८

#### (६८) अष्टषष्टितमं सूक्तम्

(१-१६) एकोनविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः प्रियमेध ऋषिः । (१-१३) प्रथमादित्रयोदशर्चामिन्द्रः, (१४-१६) चतुर्दश्यादितृचद्वयस्य च ऋ्वाश्वमेधयोर्दानस्तुतिर्देवताः । (१-१२) प्रथमादिद्वादशर्चामानुष्टुभः प्रगाथः

((१, ४, ७, १०) प्रथमाचतुर्थीसप्तमीदशमीनामनुष्टुप्, (२-३, ५-६, ५-६, ११-

१२) द्वितीयातृतीयापञ्चमीषष्ठचष्टमीनवम्येकादशीद्वादशीनाञ्च गायत्री), (१३-१६) त्रयोदश्यादिसप्तानाञ्च गायत्री छन्दसी

त्रात्वा रथं यथोतये सुम्रायं वर्तयामसि । तुविकूर्मिमृतीषह् मिन्द्र शविष्ठ सत्पंते १

तुर्विशुष्म तुर्विक्रतो शचीवो विश्वया मते । ग्रा पंप्राथ महित्वना २ यस्ये ते महिना मृहः परि ज्मायन्तेमीयतुः । हस्ता वर्षं हिर्गययेम् ३ विश्वानेरस्य वृस्पति मनीनतस्य शवेसः । एवैश्च चर्षणीना मूती हेवे रथीनाम् ४

श्रभिष्टेये सदावृधं स्वर्मीळहेषु यं नरः । नाना हर्वन्त ऊतये ४ परोमात्रमृचीषम् मिन्द्रेमुग्रं सुराधसम् । ईशानं चिद्रसूनाम् ६ तंत्रमिद्राधसे मृह इन्द्रं चोदामि पीतये ।

यः पूर्व्यामनुष्टुति मीशे कृष्टीनां नृतुः ७

न यस्ये ते शवसान <u>स</u>रूयमानंश मर्त्यः । निकः शवसि ते नशत् ५ त्वोत<u>ास</u>स्त्वा युजा ऽप्सु सूर्ये मृहद्धनेम् । जयेम पृत्सु विज्ञिवः ६ तं त्वा यज्ञेभिरीमहे तं गीर्भिर्गिर्वगस्तम ।

इन्द्र यथा चिदाविश्व वाजेषु पुरुमाय्येम् १०

यस्यं ते स्वादु स्र्रूग्यं स्वाद्वी प्रणीतिरद्रिवः । युज्ञो वितन्त्रसाय्यः ११ उरु णस्तन्वेर्र्वे तनं उरु चयाय नस्कृधि । उरु णौ यन्धि जीवसे १२ उरुं नृभ्यं उरुं गर्व उरुं रथाय पन्थाम् । देववीतिं मनामहे १३ उपं मा षड् द्वाद्वा नरः सोमस्य हर्ष्या । तिष्ठन्ति स्वादुरातयः १४ स्रुज्ञाविन्द्रोत स्रा देदे हरी स्रृच्चंस्य सूनविं । स्राश्चमेधस्य रोहिता १५ सुरथां स्रातिथिग्वे स्वंभीशूरार्चे । स्राश्चमेधे सुपेशिसः १६ षळश्वां स्रातिथिग्व ईन्द्रोते व्धूमेतः । सची पूतक्रतौ सनम् १७

ऐषुं चेत्रदूषंगव त्यन्तर्भुजेष्वरुषी । स्वभीशः कशावती १८ न युष्मे वाजबन्धवो निनित्सुश्चन मर्त्यः । ग्रुव्दामि दीधरत् १६

### (६६) एकोनसप्ततितमं सूक्तम्

(१-१८) म्रष्टादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः प्रियमेध मृषिः । (१-१०, १३-१८) प्रथमादिदशर्चां त्रयोदश्यादिषरणाञ्चेन्द्रः, (११) एकादश्या पूर्वार्धस्य विश्वे देवाः, (११-१२) एकादश्या उत्तरार्धस्य द्वादश्याश्च वरुगो देवताः । (१, ३, ७-१०, १२-१५) प्रथमर्चस्तृतीयायाः सप्तम्यादिचतसृणां द्वादश्यादिचतसृणाञ्चानुष्टृप्. (२) द्वितीयाया उष्णिक्, (४-६) चतुर्थ्यादितृचस्य गायत्री, (११, १६) एकादशीषोडश्योः पङ्गिः, (१७-१८) सप्तदश्यष्टादश्योश्च बृहती छन्दांसि प्रप्र वस्त्रिष्टुभूमिषं मुन्दद<u>्वीरा</u>येन्दवे । <u>धिया वौ मे</u>धस्ततिये पुरंध्या विवासति ता श्रस्य सूर्ददोहसः सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः। जन्मन् देवानां विशे स्त्रिष्वा रीचने दिवः ३ श्रुभि प्र गोपितिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे। सूनुं सत्यस्य सत्पितिम् ४ त्रा हरेयः ससृ<u>जि</u>रे ऽरुषीरधि बृहिषि । यत्राभि संनवामहे ४ इन्द्रीय गार्व ऋाशिरं दुदुहे वृजिणे मधुं। यत् सीमुपह्नरे विदत् ६ उद्यद्ब्रुधस्यं विष्टपं गृहमिन्द्रंश्च गन्वंहि । मध्वः पीत्वा सचिवहि त्रिः सप्त सरुयुः पुदे ७ त्रर्चत प्रार्चत प्रियमेधा<u>सो</u> त्रर्चत । त्रर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न धृष्णवर्चत ५ त्र्यवं स्वराति गर्गरो गोधा परि सनिष्वरात्। पिङ्गा परि चनिष्कद दिन्द्रीय ब्रह्मोद्येतम् ६ त्र्या यत् पतन्त्येन्येः सुद्धा ग्रनीपस्फ्रः । त्रपुरफ्र्रं गृभायत सोमुमिन्द्रीय पार्तवे १० ग्रपादिन्द्रो ग्रपोदुग्नि विश्वे देवा ग्रीमत्सत । वर्रण इदिह चेयुत् तमापौ ऋभ्येनूषत वृत्सं संशिश्वरीरिव ११ सुदेवो ग्रीस वरुण यस्य ते सप्त सिन्धेवः । \_ <u>त्र्</u>यनु चरेन्ति काकुदं सूर्म्यं सु<u>षि</u>रामिव १२ यो व्यतीरंफाणयुत् सुयुक्तां उप दाश्षे ।

तुक्वो नेता तिदृह्पं रुपमा यो श्रमंच्यत १३
श्रतीदं शक्र श्रोहत इन्द्रो विश्वा श्रति द्विषंः ।
भिनत् कनीनं श्रोदनं पच्यमानं परो गिरा १४
श्रभंको न कुंमारको ऽधि तिष्ठन् नवं रर्थम् ।
स पंचन्महिषं मृगं पित्रे मात्रे विभुक्रतुंम् १५
श्रा तू सुंशिप्र दंपते रथं तिष्ठा हिर्गययंम् ।
श्रधं द्युचं संचेवहि सहस्रंपादमरुषं स्वस्तिगामंनेहसंम् १६ तं घेमित्था नेमस्विन उपं स्वराजमासते ।
श्रथं चिदस्य सुधितं यदेत्रव श्रावृत्तयंन्ति दावने १७
श्रनुं प्रवस्योकसः प्रियमेधास एषाम् ।
पूर्वामनु प्रयंतिं वृक्तबंहिषो हितप्रयस श्राशत १८

**ग्रष्टमोऽनुवाकः । सू० ७०-८०** 

#### (७०) सप्ततितमं सूक्तम्

(१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-६) प्रथमादितृचद्वयस्य प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती), (७-१२) सप्तम्यादिषड्चां बृहती, (१३) त्रयोदश्या उष्णिक, (१४) चतुर्दश्या अनुष्टुप्, (१५) पञ्चदश्याश्च पुर उष्णिक् छन्दांसि

यो राजां चर्षणीनां याता रथेभिरिधिगुः। विश्वांसां तरुता पृतेनानां ज्येष्ठो यो वृंत्रहा गृणे १ इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवंसे यस्यं द्विता विधित्तिं। हस्ताय वज्रः प्रति धायि दर्शतो महो दिवे न सूर्यः २ निकृष्टं कर्मणा नशः द्यश्चकारं सदावृंधम्। इन्द्रं न युज्ञैर्विश्वगूर्तमृभ्वंसः मधृष्टं धृष्णवोजसम् ३ स्रषांळहमुग्रं पृतेनासु सासिहं यस्मिन् महीरुरुज्ञयः। सं धेनवो जायंमाने स्रनोनवुः द्यावः ज्ञामी स्रनोनवः ४ यद्यावं इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः। न त्वां वज्जिन् त्सहस्रं सूर्या स्रनु न जातमेष्ट रोदंसी ४ स्रा पंप्राथ महिना वृष्णयां वृष्न् विश्वां शविष्ठ शवंसा।

ग्रुस्माँ ग्रंव मघवन् गोमंति वुजे वर्जिञ्चित्राभिरूतिभिः ६ न सीमदेव ग्राप दिषं दीर्घायो मर्त्यः । एतंग्वा चिद्य एतंशा युयोजेते हरी इन्द्रौ युयोजेते ७ तं वौ मुहो मुहाय्या मिन्द्रं दानायं सुचार्णम्। यो गाधेषु य ग्रारंशेषु हन्यो वाजेष्वस्ति हन्यः ५ उदू षु गौ वसो मुहे मृशस्व शूर राधिसे। उद् षु मुद्धे मेघवन् मुघत्तय उदिन्द्र श्रवंसे मुहे ६ त्वं ने इन्द्र त्रातुयु स्त्वानिदो नि तृम्पसि । मध्ये वसिष्व तुविनृम्णोर्वो निं दासं शिश्नथो हथैः १० <u>अ</u>न्यवेतुममनिषु मर्यज्वानुमदेवयुम् । अव स्वः सरवा दुध्वीत पर्वतः सुघ्नाय दस्युं पर्वतः ११ \_ त्वं ने इन्द्रासां हस्ते शविष्ठ दावने । धानानां न सं गृभायास्मयु द्विः सं गृभायास्मयुः १२ सर्खायः क्रतुमिच्छत कथा रोधाम शरस्य । उपस्तृतिं भोजः सूरियों स्रह्नयः १३ भूरिभिः समहु ऋषिभि र्बुर्हिष्मेद्भिः स्तविष्यसे। यदित्थमेकेमेकिम च्छरं वृत्सान् पंरादर्दः १४ क्र्णगृह्या मुघवा शौरदेव्यो वृत्सं निस्त्रिभ्य ग्रानियत् । ग्रुजां सूरिर्न धातिवे १५

## (७१) एकसप्ततितमं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गरसौ सुदीतिपुरुमीळ्हौ तयोरन्यतरो वा ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१-६) प्रथमादिनवर्चां गायत्री, (१०-१४) दशम्यादिषरणाञ्च प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दसी त्वं नौ ऋग्ने महौभिः पाहि विश्वस्या ऋरोतेः । उत द्विषो मर्त्यस्य १ नहि मृन्युः पौरुषेय ईश्ने हि वंः प्रियजात । त्विमदिस् चप्पवान् २ स नो विश्वभिर्देवेभि रूजौं नपाद्धद्रशोचे । र्यिं देहि विश्ववारम् ३ न तमेग्ने ऋरातयो मर्तं युवन्त रायः । यं त्रायंसे दाश्वांसेम् ४ यं त्वं विप्र मेधसीता वग्ने हिनोष्टि धनीय । स तवोती गोषु गन्ती ४

त्वं रियं पुरुवीर मग्ने दाशुषे मर्ताय । प्र गौ नय वस्यो ग्रच्छ ६ उरुष्या गो मा पर्रा दा त्रघायते जातवेदः । दुराध्येई मर्ताय ७ स नो वस्व उप मा स्यूजी नपान्माहिनस्य । सखै वसो जरितृभ्यः ६ त्रमच्छो नः श<u>ी</u>रशौचिषुं गिरौ यन्तु द<u>र्श</u>तम् । त्रच्छा युज्ञासो नर्मसा पु<u>रू</u>वस् पुरुप्रशास्तम्तये १० <u>अप्रिं सूनुं सहसो जातवेदसं दानाय वायाणाम्।</u> द्विता यो भूदमृतो मर्त्येष्वा होता मुन्द्रतमो विशि ११ ग्रमिं वो देवयुज्यया ऽमिं प्रयुत्येध्वरे । त्र्रम्भिं धीषु प्रथमममिमर्व त्यमिं चैत्रीय सार्धसे १२ <u> ऋग्निषां स</u>रूये देदातु नु ई<u>शे</u> यो वार्यांगाम् । <u>ऋ</u>ग्निं <u>तो</u>के तनेये शर्श्वदीमहे वसुं सन्तं तनूपाम् १३ त्र्रिमिटिष्वावेसे गार्थाभिः शौरशौचिषम् । <u>अ</u>ग्निं <u>रा</u>ये पुरुमीळह श्रुतं न<u>रो</u> ऽग्निं सु<u>दी</u>तये <u>छ</u>र्दिः १४ <u>ऋ</u>ग्निं द्वे<u>षो</u> योतुवै नी गृगीम स्यग्निं शं योश्च दार्तवे । विश्वांसु विद्वं वितेव हव्यो भुवद्वस्तुं ऋषू शाम् १४

(७२) द्विसप्ततितमं सूक्तम् (१-१८) ग्रष्टादशर्चस्यास्य सूक्तस्य प्रागाथो हर्यत ऋषिः । ग्रिग्निर्हवींषि वा देवताः । गायत्री छन्दः

ह्विष्कृंगुध्वमा गम दध्वर्युर्वनते पुनः । विद्वाँ ग्रस्य प्रशासेनम् १ नि तिग्मम् भ्यंश्रंशुं सीद्द्धोतां म्नावधि । जुषाणो ग्रस्य सर्व्यम् २ ग्रन्तिरच्छित्ति तं जने रुद्रं परो मेनीषयां । गृभ्णन्ति जिह्नयां ससम् ३ जाम्यतीतपे धनुं वियोधा ग्ररुह्द्वनम् । दृषदं जिह्नयावधीत् ४ चर्रन् वृत्सो रुशिद्वह निदातारं न विन्दते । वेति स्तोतेव ग्रम्ब्यम् ५ उतो न्वस्य यन्मह दश्चावद्योजनं बृहत् । दामा रथस्य दर्दशे ६ दुहन्ति सप्तेका मुप द्वा पर्श्च सृजतः । तीर्थे सिन्धोरिधं स्वरे ७ ग्रा दशिभिर्विवस्वत इन्द्रः कोशमचुच्यवीत् । खेद्या त्रिवृतां दिवः ५ परि त्रिधातुरध्वरं जूर्णिरेति नवीयसी । मध्वा होतारो ग्रञ्जते ६ सिञ्चन्ति नमसावृत मुद्याचिक्रं परिज्मानम् । नीचीनेबार्मिचीतम् १०

ग्रभ्यार्गिदर्रयो निषिक्तं पुष्केरे मधुं । ग्रव्तस्यं विसर्जने ११
गाव उपवितावृतं मृही यृज्ञस्यं रृप्सुद्रां । उभा कर्णां हिर्गययां १२
ग्रा सुते सिंञ्चत् श्रियं रोदंस्योरिभश्रियंम् । रसा दंधीत वृष्धभम् १३
ते जनित् स्वमोक्यंर्ं सं वृत्सासो न मातृभिः । मिथो नंसन्त जािमभिः १४
उप स्रक्वेषु बप्सतः कृगवृते धरुणं दिवि । इन्द्रे ग्रग्ना नमः स्वः १४
ग्रधुंचत् पिप्युषीिमष् मूर्जं सप्तपंदीमृिरः । सूर्यस्य सप्त रिश्मिभः १६
सोमस्य मित्रावरुणो दिता सूर ग्रा देदे । तदातुरस्य भेष्वजम् १७
उतो न्वस्य यत् पदं हर्युतस्यं निधान्यम् । परि द्यां जिह्नयातनत् १८

#### (७३) त्रिसप्ततितमं सूक्तम्

(१-१८) ग्रष्टादशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो गोपवनः सप्तवधिर्वा त्रृषिः । ग्रश्विनौ देवते । गायत्री छन्दः

उदीराथामृतायते युञ्जाथामिश्वना रथम् । ऋन्ति षद्भत् वामवेः १ निमिषेश्चिज्जवीयसां रथेना योतमश्विना । ग्रन्ति षद्भंतु वामवेः २ उपं स्त्रणीत्मत्रये हिमेनं घुमंमेश्विना । स्रन्ति षदूतु वामवंः ३ कुहै स्थः कुहै जग्मथः कुहै श्येनेव पेतथः । ऋन्ति षद्भेतु वामवेः ४ यदुद्य किं किं चि च्छुश्रयातिमिमं हर्वम् । श्रन्ति षद्भत् वामवेः ४ ग्रिश्वना याम्हतमा नेदिष्ठं याम्याप्यम् । ग्रन्ति षद्भतु वामवेः ६ त्र्यव<u>न्त</u>मत्रेये गृहं कृेगुतं युवर्मश्विना । त्र्यन्ति षद्भेतु वामर्वः ७ वरेथे स्रिमातपो वर्दते वल्ग्वत्रये । स्रन्ति षद्भत् वामर्वः 🖘 प्र सप्तविधिराशसा धारीमुग्नेरेशायत । ऋन्ति षद्भेत् वामवेः ६ इहा गैतं वृषरावसू शृगुतं में इमं हर्वम् । ऋन्ति षद्भेतु वामर्वः १० समानं वां सजात्यं समानो बन्ध्रंरिश्वना । ग्रन्ति षद्भंतु वामर्वः १२ यो वां रजस्यिश्वना रथौ वियाति रोदसी। ग्रन्ति षद्भंतु वामर्वः १३ त्रा नो गव्येभिरश्वचैः सहस्रेरुपं गच्छतम् । त्रान्ति षदूतु वामवंः १४ मा नो गर्व्येभिरश्वचैः सहस्रेभिरति रूयतम् । ग्रन्ति षद्भत् वामर्वः १४ ग्रुरुगप्स्रुषा ग्रीभू दकर्ज्योतिर्मृतावरी । ग्रन्ति षदूत् वामवः १६ श्रुश्विना सु विचाकेश द्वतं परशमाँ ईव । स्रन्ति षदूत् वामवः १७ पुरं न धृष्णुवा रुज कृष्णयां बाधितो विशा । ग्रन्ति षदूतु वामर्वः १८

#### (७४) चतुःसप्ततितमं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो गोपवन ऋषिः । (१-१२) प्रथमादिद्वादशर्चामग्निः, (१३-१४) त्रयोदश्यादितृचस्य चार्चस्य श्रुतर्वणो दानस्तुतिर्देवते । (१-१२) प्रथमादिद्वादशर्चामानुष्टुभः प्रगाथः ((१, ४, ७, १०) प्रथमाचतुर्थीसप्तमीदशमीनामनुष्टुप्, (२-३, ४-६, ५-६, ११-१२) द्वितीयातृतीयापञ्चमीषष्ठचष्टमीनवम्येकादशीद्वादशीनाञ्च गायत्री), (१३-१४) त्रयोदश्यादितृचस्य चान्ष्टुप् छन्दसी

विशोविशो वो ग्रतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्। ग्रुग्निं वो दुर्यं वर्चः स्तुषे शूषस्य मन्मीभः १ यं जनसो हिवष्मन्तो मित्रं न सिर्परसितम् । प्रशंसन्ति प्रशंस्तिभः २ पन्यांसं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता । हुव्यान्यैरयदिवि ३ ग्रागन्म वृत्रुहन्तंमुं ज्येष्ठंमुग्निमानंवम् । यस्य श्रुतर्वा बृहन्नार्क्षो ग्रनीक एधेते ४ त्रुमृतं जातवेदसं तिरस्तमांसि द<u>र्श</u>तम् । घृताहेवनुमीडचेम् ४ सबाधो यं जना इमेर्३ ऽग्निं हुव्येभिरीळीते । जुह्वीनासो यतस्रुचः ६ इयं ते नर्व्यसी मित रग्ने ग्रधीय्यस्मदी। \_ मन्द्र सुर्जात सुक्रतो ऽमूर दस्मार्तिथे ७ सा ते त्र्रमे शंतेमा चिनिष्ठा भवत् प्रिया । तया वर्धस्व सुष्टेतः ५ सा द्युमैर्द्युमिनी बृह दुपौप श्रवेसि श्रवः । दधीत वृत्रतूर्ये ६ त्रश्विमद्गं रेथप्रां त्वेषिमन्द्रं न सत्पेतिम् । यस्य श्रवासि तूर्वथ पन्यपन्यं च कृष्टयः १० यं त्वां गोपवनो गिरा चनिष्ठदमे ग्रिङ्गरः । स पविक श्र्धी हर्वम् ११ यं त्वा जनांस ईळते सबाधो वार्जसातये। स बौधि वृत्रतूर्ये १२ ग्रहं हुवान ग्राचें श्रुतर्विण मद्च्युति । शर्धांसीव स्तुकाविनां मृत्ता शीर्षा चंतुर्णाम् १३ मां चत्वारे ग्राशवः शविष्ठस्य द्रविबवैः । सुरथांसो ऋभि प्रयो वज्जन् वयो न तुग्रचम् १४ -सत्यमित् त्वां महेनदि परुष्णयवं देदिशम् ।

# नेमापो अश्वदातः शविष्ठादस्ति मर्त्यः १५

## (७४) पञ्चसप्ततितमं सूक्तम् (१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो विरूप ऋषिः । ऋग्निर्देवता । गायत्री छन्दः

युक्त्वा हि देवहूर्तमाँ ग्रश्वाँ ग्रग्ने रथीरिव । नि होता पूर्व्यः सेदः १ \_ उत नौ देव देवाँ ग्रच्छा वोचो विदुष्टरः । श्रद्धिश्वा वार्या कृधि २ त्वं हु यद्यविष्ठच सर्हसः सूनवाहुत । ऋतावां युज्ञियो भुवेः ३ <u> य्रुयम् ग्रिः संहु स्त्रिणो</u> वार्जस्य <u>श</u>तिनुस्पतिः । मूर्घा क्वी रं<u>यी</u>णाम् ४ तं नेमिमृभवी यथा ऽऽ नेमस्व सहूतिभिः । नेदीयो युज्ञमेङ्गिरः ५ तस्मै नूनम्भिद्यंवे वाचा विरूप नित्यंया । वृष्णे चोदस्व सुष्टतिम् ६ कर्म ष्विदस्य सेनेया ऽग्नेरपोकचत्तसः । पृश्णिं गोषुं स्तरामहे ७ मा नौ देवानां विशेः प्रस्नातीरिवोस्ताः । कृशं न हस्रिरघ्रयाः ५ मा नेः समस्य दृढचर्रः परिद्वेषसो ग्रंहृतिः । ऊर्मिर्न नावुमा वैधीत् ६ नर्मस्ते ग्रम् ग्रोजसे गृगन्ति देव कृष्टर्यः । ग्रमैरमित्रमर्दय १० क्वित् स् नो गविष्ट्ये ऽग्ने संवेषिषो रियम् । उर्न्कृदुरु एस्कृधि ११ \_ मा नौ <u>ऋ</u>स्मिन् मेहाधने परौ वर्ग्भारभृद्येथा । संवर्गुं सं रियं जैय १२ <u> अन्यम्समद्भिया इया मग्ने</u> सिषंक्तु दुच्छुना । वर्धा <u>नो</u> अमेवुच्छवेः १३ यस्यार्जुषन्नमुस्विनः शमीमर्जुर्मखस्य वा । तं घेद्रग्निर्वृधाविति १४ परेस्या ग्रिधि संवतो ऽवराँ ग्रुभ्या तर । यत्राहमस्मि ताँ ग्रीव १५ विद्या हि तै पुरा व्या मग्ने पितुर्यथावसः । ऋधी ते सुम्रमीमहे १६

## (७६) षट्सप्ततितमं सूक्तम् (१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य कार्यवः कुरुसुतिर्मृषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

इमं नु मायिनं हुव इन्द्रमीशन्मोजसा। मुरुत्वन्तं न वृञ्जसे १ श्रयमिन्द्रो मुरुत्संखा वि वृत्रस्योभिन्च्छिरः। वजेण शतपर्वणा २ वावृधानो मुरुत्सखे न्द्रो वि वृत्रमैरयत्। सृजन् त्सेमुद्रियां श्रयः ३ श्रयं हु येन वा इदं स्वर्म्रुवता जितम्। इन्द्रेण सोमपीतये ४ मुरुत्वन्तमृजीषिण मोजेस्वन्तं विरप्शिनम्। इन्द्रं गीर्भिर्हवामहे ४ इन्द्रं प्रुबेन मन्मेना मुरुत्वेन्तं हवामहे । श्रुस्य सोमेस्य पीतये ६ मरुत्वों इन्द्र मीढ्वः पिबा सोमें शतक्रतो । श्रुस्मिन् युत्ते पुरुष्टुत ७ तुभ्येदिन्द्र मुरुत्वेते सुताः सोमोसो श्रद्रिवः । हृदा हूयन्त उक्थिनेः ५ पिबेदिन्द्र मुरुत्सेखा सुतं सोमं दिविष्टिषु । वज्रं शिशोन् श्रोजेसा ६ उत्तिष्टुन्नोजेसा सह पीत्वी शिप्रे श्रवेपयः । सोमेमिन्द्र चमू सुतम् १० श्रन्तं त्वा रोदंसी उभे क्रन्नेमाणमकृपेताम् । इन्द्र यद्दंस्युहाभेवः ११ वाचेमुष्टापंदीमुहं नवस्त्रिक्तिमृत्स्पृशंम् । इन्द्रात् परि तन्वं ममे १२

## (७७) सप्तसप्ततितमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य कागवः कुरुसुतिर्ऋषः । इन्द्रो देवता । (१-६) प्रथमादिनवर्चां गायत्री, (१०-११) दशम्येकादश्योश्च प्रगाथः (दशम्या बृहती,

एकादश्याः सतोबृहती) छन्दसी

ज्ञानो नु शतक्रेतु वि पृच्छिदिति मातरेम् । क उगाः के हे शृशिवरे १ म्रादी शवस्यंत्रवी दौर्णवाभमेहीशुर्वम् । ते पुत्र सन्तु निष्टुरः २ समित् तान् वृत्रहाखिद्त् खे ऋराँ ईव खेदेया । प्रवृद्धो दस्युहाभेवत् ३ एकेया प्रतिधापिबत् साकं सर्रासि त्रिंशतेम् । इन्द्रः सोमेस्य काणुका ४ ऋभि गेन्ध्वमेतृण दबुध्नेषु रजःस्वा । इन्द्रौ बृह्मभ्य इद्भ्धे ४ निरिवध्यद्गिरिभ्य ऋ। धारयंत् पक्वमौदनम् । इन्द्रौ बुन्दं स्वीततम् ६ शतब्रध्न इषुस्तवं सहस्रीपण् एक इत् । यमिन्द्र चकृषे युजेम् ७ तेनं स्तोतृभ्य ऋ। भूर नृभ्यो नारिभ्यो ऋत्तवे । सद्यो जात ऋंभुष्ठिर ६ एता च्यौबानि ते कृता वर्षिष्ठानि परीणसा । हृदा वीड्वधारयः ६ विश्वेत् ता विष्णुराभेर दुरुक्रमस्त्वेषितः । शतं मेहिषान् चीरपाकमौदनं वेग्रहिमन्द्रे एमुषम् १०

तुविचं ते सुर्कृतं सूमयं धर्नुः साधुर्बुन्दो हिर्गययः। उभा ते बाहू रगया सुर्सस्कृत ऋदूपे चिदृद्वधी ११

#### (७८) ग्रष्टसप्ततितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावः कुरुसुतिर्ऋषः । इन्द्रो देवता । (१-६) प्रथमादिनवर्चां गायत्री, (१०) दशम्याश्च बृहती छन्दसी <u>पुरो</u>ळाशं <u>नो</u> ग्रन्धं<u>स</u> इन्द्रं <u>सहस्त्</u>रमा भेर । <u>श</u>ाता चे शूर गोनाम् १ त्रा नौ भर व्यञ्जेनं गामश्चेम्भ्यञ्जेनम् । सची मृना हिर्गययी २ उत नेः कर्णशोर्भना पुरूणि धृष्णवा भर । त्वं हि शृंगिव्षे वसो ३ नकीं वृधीक ईन्द्र ते न सुषा न सुदा उत । नान्यस्त्वच्छूरं वाघतेः ४ नकीमिन्द्रो निकर्तवे न शकः परिशक्तवे । विश्वं शृणोति पश्येति ४ स मृन्युं मत्यीना मदेब्धो नि चिकीषते । पुरा निदश्चिकीषते ६ क्रत्व इत् पूर्णमुदरं तुरस्यास्ति विधतः । वृत्रघः सौम्पाव्नः ७ त्वे वसूनि संगेता विश्वां च सोम् सौभगा । सुदात्वपरिहृता ५ त्वामिद्यव्युर्मम् कामौ गृव्युर्हिरग्ययुः । त्वामश्चयुरेषेते ६ तवेदिन्द्राहमाशसा हस्ते दात्रं चना देदे । दिनस्यं वा मघवन् त्संभृंतस्य वा पूर्धि यवस्य काशिनां १०

### (७६) एकोनाशीतितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्गवः कृतुर्मृषिः । सोमो देवता । (१-६) प्रथमाद्यष्टचीं गायत्री, (६) नवम्याश्चानुष्टुप् छन्दसी अयं कृतुरगृंभीतो विश्वजिदुद्धिदित् सोमीः । ऋषिर्विप्रः कार्व्येन १ अप्र्यूर्णीति यन्नुग्नं भिषक्ति विश्वं यत् तुरम् । प्रेमुन्धः रूय्वान्नः श्रोणो भूत् २ त्वं सीम तनूकृद्धो द्वेषीभ्योऽन्यकृतेभ्यः । उरु यन्तासि वर्रूथम् ३ त्वं चित्ती तव दन्नै र्दिव आ पृंथिव्या ऋजीषिन् । यावीर्षस्य चिद् द्वेषीः ४

श्रुर्थिनो यन्ति चेदर्थं गच्छानिद्दुषौ ग्रातिम् । वृवृज्युस्तृष्येतः कामेम् ४ विदद्यत् पूर्व्यं नृष्ट मुदीमृतायुमीरयत् । प्रेमायुस्ताग्रीदतीर्णम् ६ सुशेवौ नो मृळ्याकु रदृप्तक्रतुरवातः । भवा नः सोम् शं हृदे ७ मा नः सोम् सं वीविजो मा वि बीभिषथा राजन् । मा नो हार्दि त्विषा वधीः ५ श्रव् यत् स्वे स्थस्थै देवानां दुर्म्तीरी ह्ये । राजन्न प्रद्विषः सेध मीढ्वो श्रप् स्त्रिधंः सेध ६

(५०) ग्रशीतितमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य नौधस एकद्यूर्मृषिः । (१-६) प्रथमादिनवर्चामिन्द्रः, (१०) दशम्याश्च देवा देवताः । (१-६) प्रथमादिनवर्चां गायत्री, (१०) दशम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी
नृह्यर्थन्यं ब्ळाकंरं मर्डितारं शतक्रतो । त्वं नं इन्द्र मृळय १
यो नः शर्श्वत् पुराविथा उर्मृध्ये वार्जसातये । स त्वं नं इन्द्र मृळय २
किम्ङ्ग र्रध्रचोदेनः सुन्वानस्यवितेदेसि । कुवित् स्विन्द्र गः शर्कः ३
इन्द्र प्र गो रथमव पृश्चाञ्चित् सन्तेमद्रिवः । पुरस्तदिनं मे कृधि ४
हन्तो नु किमाससे प्रथमं नो रथं कृधि । उपमं वांज्यु श्रवः प्र
स्रवां नो वाज्युं रथं सुकरं ते किमित् परि । श्रुस्मान् त्सु जिग्युषंस्कृधि ६
इन्द्र दृह्यस्व पूरिस भुद्रा तं एति निष्कृतम् । इयं धीर्श्चित्वयावती ७
मा सीमवृद्य स्रा भांगु वीं काष्ठां हितं धनंम् । श्रुपावृक्ता स्रुर्व्वयं ६
तुरीयुं नामं यृज्ञियं युदा कर्स्तदुंश्मिस । स्रादित् पर्तिनं स्रोहसे ६
स्रवीवृधद्वो स्रमृता स्रमन्दी देक्चद्वरेवा उत याश्चं देवीः ।
तस्मां उ राधः कृगुत प्रश्नस्तं प्रातर्मृन् धियावंसुर्जगम्यात् १०
नवमोऽनुवाकः । सू० ६१-६३

## (८१) एकाशीतितमं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य कागवः कुसीदी ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

त्रा तू ने इन्द्र चुमन्ते चित्रं ग्राभं सं गृंभाय । मृहाहुस्ती दिर्चिणेन १ विद्या हि त्वा तुविकूर्मिं तुविदेष्णं तुवीमेघम् । तुविमात्रमवौभिः २ नृहि त्वा शूर देवा न मतासो दित्सन्तम् । भीमं न गां वारयेन्ते ३ एतो न्विन्द्रं स्तवामे शानं वस्वः स्वराजम् । न राधंसा मिर्धषन्नः ४ प्र स्तौष्दुपं गासिष् च्छ्वत् सामं गीयमानम् । श्राभ राधंसा जुगुरत् ४ श्रा नौ भर दिर्चिणेना उभि स्वयेन प्र मृंश । इन्द्र मा नो वसोर्निर्भाक् ६ उपं क्रमुस्वा भर धृष्ता धृष्णो जनानाम् । ग्रदाशूष्टरस्य वेदः ७ इन्द्र य उ न ते ग्रस्ति वाजो विप्रेभिः सिनत्वः । ग्रस्माभिः सु तं सेनुहि ६ सद्योज्वंस्ते वाजां ग्रस्मभ्यं विश्वश्चंन्द्राः । वशैश्च मृचू जेरन्ते ६ षष्टोऽध्यायः । व० १-३८

### (५२) द्र्यशीतितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य कागवः कुसीदी ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

ग्रा प्र देव परावती उर्वावर्तश्च वृत्रहन् । मध्यः प्रति प्रभर्मणि १ तीवाः सोमीस ग्रा गीह सुतासी मादियष्णवः । पिबी दुधृग्यथीचिषे २ इषा मेन्द्रस्वादु ते ऽरं वर्राय मृन्यवे । भुवेत् त इन्द्र शं हृदे ३ ग्रा त्वेशत्र्वा गीहि न्युर्वश्यानि च हूयसे । उपमे रीचने दिवः ४ तुभ्यायमित्रीभिः सुतो गोभिः श्रीतो मदीय कम् । प्र सोमे इन्द्र हूयते ४ इन्द्रे श्रुधि सु मे हर्व मस्मे सुतस्य गोमेतः । वि पीतिं तृप्तिमेशनुहि ६ य ईन्द्र चमुसेष्वा सोमेश्चमूषु ते सुतः । पिबेदेस्य त्वमीशिषे ७ यो ग्रप्सु चन्द्रमा इव् सोमेश्चमूषु दृशे । पिबेदेस्य त्वमीशिषे ६ यं ते श्येनः पदार्भरत् तिरो रजांस्यस्पृतम् । पिबेदेस्य त्वमीशिषे ६

## (५३) त्रयशीतितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य कागवः कुसीदी ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । गायत्री छन्दः

देवानामिदवी महत् तदा वृंगीमहे व्यम् । वृष्णीम्स्मभ्यंमूतये १ ते नेः सन्तु युजः सदा वर्ग्णो मित्रो अर्युमा । वृधासंश्च प्रचेतसः २ अति नो विष्पता पुरु नौभिरपो न पेर्षथ । यूयमृतस्यं रथ्यः ३ वामं नौ अस्त्वर्यमन् वामं वेरुण् शंस्यम् । वामं ह्यांवृणीमहे ४ वामस्य हि प्रचेतस् ईशांनाशो रिशादसः । नेमांदित्या अष्टस्य यत् ४ व्यमिद्धेः सुदानवः च्चियन्तो यान्तो अध्वन्ना । देवां वृधायं हूमहे ६ अधि न इन्द्रेषां विष्णो सजात्यांनाम् । इता मर्रुतो अश्विना ७ प्रभातृत्वं सुदानवो ऽधं द्विता समान्या । मातुर्गभे भरामहे ५ यूयं हि ष्ठा सुदानव इन्द्रंज्येष्ठा अभिद्यंवः । अधी चिद्व उत ब्रुवे ६

#### (५४) चतुरशीतितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य काव्य उशना ऋषिः । ऋग्निर्देवता । गायत्री छन्दः प्रेष्ठं वो ऋतिथिं स्तुषे <u>मित्रिमंव प्रियम् । ऋग्निं रथं</u> न वेद्यंम् १ किविमिव प्रचेतसं यं देवासो ऋधं द्विता । नि मर्त्येष्वाद्धः २ त्वं येविष्ठ दाशुषो नृः पोहि शृगुधी गिर्रः । रज्ञां तोकमुत त्मनां ३

कर्या ते अग्ने अङ्ग्रि ऊर्जी न<u>पा</u>दुर्पस्तुतिम्। वर्राय देव मृन्यवे ४ दाशेम् कस्य मनसा य्ज्ञस्य सहसो यहो। कर्दु वोच इदं नर्मः ५ अधा त्वं हि नुस्करो विश्वा अस्मभ्यं सुच्चितीः। वार्जद्रविग्रसो गिर्रः ६ कस्यं नूनं परीग्रसो धियो जिन्वसि दंपते। गोषाता यस्यं ते गिर्रः ७ तं मर्जयन्त सुक्रतुं पुरोयावानमाजिषुं। स्वेषु चयेषु वाजिनम् ५ चेति चेमिः साधुभि निक्यं घन्ति हन्ति यः। अग्ने सुवीरं एधते ६

[Rik Veda]

## (५४) पञ्चाशीतितमं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कृष्ण ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । गायत्री छन्दः

ग्रा में हर्वं नासत्या ऽश्विना गच्छंतं युवम् । मध्वः सोमस्य पीतये १ इमं में स्तोममिश्विने मं में शृणुतं हर्वम् । मध्वः सोमस्य पीतये २ ग्र्यं वां कृष्णों ग्रिश्वना हर्वते वाजिनीवस् । मध्वः सोमस्य पीतये ३ शृणुतं जिर्तुर्हवं कृष्णस्य स्तुवृतो नेरा । मध्वः सोमस्य पीतये ४ छिर्दियंन्तमद्रिभ्यं विप्रीय स्तुवृतो नेरा । मध्वः सोमस्य पीतये ४ गच्छंतं दाशुषों गृह मित्था स्तुवृतो ग्रिश्वना । मध्वः सोमस्य पीतये ६ युञ्जाथां रासभं रथे वीड्वंङ्गे वृषगवस् । मध्वः सोमस्य पीतये ७ त्रिवृन्धुरेणं त्रिवृता रथेना यतमिश्वना । मध्वः सोमस्य पीतये ६ नू में गिरो नासत्या ऽश्विना प्रावतं युवम् । मध्वः सोमस्य पीतये ६

## (८६) षडशीतितमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कृष्णः कार्ष्णिर्विश्वको वा ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । जगती छन्दः

उभा हि दुस्रा भिषजां मयोभुवो भा दर्चस्य वर्चसो बभूवर्थुः । ता वां विश्वको हवते तनूकृथे मा नो वि यौष्टं सुरूया मुमोर्चतम् १ कथा नूनं वां विमेना उप स्तव द्युवं धियं ददथुर्वस्यइष्टये । ता वां विश्वको हवते तनूकृथे मा नो वि यौष्टं सुरूया मुमोर्चतम् २ युवं हि ष्मा पुरुभुजेममेधतुं विष्णाप्वे दुदथुर्वस्यइष्टये । ता वां विश्वको हवते तनूकृथे मा नो वि यौष्टं सुरूया मुमोर्चतम् ३ उत त्यं <u>वी</u>रं धे<u>नसामृजीिषर्णं दूरे चित् सन्त</u>मवंसे हवामहे। यस्य स्वादिष्ठा सुमृतिः <u>पितुर्यथा</u> मा <u>नो</u> वि यौष्टं <u>स</u>रूया मुमोचेतम् ४ ऋतेने देवः सं<u>विता शंमायत ऋतस्य शृङ्गमुर्विया</u> वि पंप्रथे। ऋतं सांसाह् महिं चित्पृतन्यतो मा <u>नो</u> वि यौष्टं <u>स</u>रूया मुमोचेतम् ४

#### (५७) सप्ताशीतितमं सूक्तम्

(१-६) षड्चस्यास्य सूक्तस्य वासिष्ठो द्युम्नीक ग्राङ्गिरसः प्रियमेधो वाङ्गिरसः कृष्णो वा त्रृषिः । ग्रश्विनौ देवते ।

प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

द्युमी वां स्तोमों स्रक्षिना क्रिविर्न सेक स्रा गंतम्।
मध्वः सुतस्य स दिवि प्रियो नेरा पातं गौराविवेरिणे १
पिबेतं घुमं मध्रमन्तमिश्वना ऽऽ बिहः सीदतं नरा।
ता मेन्दसाना मनुषो दुरोण स्रा नि पातं वेदेसा वर्यः २
स्रा वां विश्वाभिक्तिभिः प्रियमेधा स्रहूषत।
ता विर्वातमुपं वृक्तबिर्धि जुष्टं युज्ञं दिविष्टिषु ३
पिबेतं सोमं मध्रमन्तमिश्वना ऽऽ बिहः सीदतं सुमत्।
ता वावृधाना उपं सुष्टुतिं दिवो गुन्तं गौराविवेरिणम् ४
स्रा नूनं यातमिश्वना ऽश्वेभिः प्रुषितप्सुभिः।
दस्ता हिरंगयवर्तनी शुभस्पती पातं सोमंमृतावृधा ४
व्यं हि वां हवांमहे विपन्यवो विप्रासो वाजसातये।
ता वल्गू दस्ता पुंठ्दंससा धिया ऽश्विना श्रुष्ट्या गंतम् ६

#### (५५) त्रष्टाशीतितमं सूक्तम्

(१-६) षडृचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

तं वो द्रम्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धेसः । ग्रभि वृत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भिनेवामहे १ द्युचं सुदानुं तिविषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोजसम् । चुमन्तं वार्जं शतिनं सहस्त्रिणं मृचू गोर्मन्तमीमहे २ न त्वां बृहन्तो ग्रद्रंयो वर्रन्त इन्द्र वीळवंः । यदित्संसि स्तुवृते मार्वतेवसु निक्ष्टिदा मिनाति ते ३ योद्धांसि क्रत्वा शर्वसोत दंसना विश्वां जाताभि मुज्मनां। ग्रा त्वायमकं ऊतये ववर्तति यं गोर्तमा ग्रजीजनन् ४ प्र हि रितिच्च ग्रोजंसा दिवो ग्रन्तेभ्यस्परि। न त्वां विव्याच रजं इन्द्र पार्थिव मनुं स्वधां वेविच्चथ ४ निकः परिष्टिर्मघवन् मुघस्यं ते यद्दाशुषे दशस्यसि। ग्रस्माकं बोध्युचर्थस्य चोदिता मंहिष्ठो वार्जसातये ६

### (८६) एकोननवतितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसौ नृमेधपुरुमेधावृषी । इन्द्रो देवता । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋग्चां प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती), (५-६) पञ्चमीषष्ठचोरन्ष्टुप्, (७) सप्तम्याश्च बृहती छन्दांसि

बृहिदन्द्रीय गायत् मर्रतो वृत्रहन्तमम् ।
येन् ज्योतिरजनयन्नतावृधी देवं देवाय् जागृंवि १
ग्रणीधमद्भिश्चेस्तीरशस्तिहा ऽथेन्द्री द्युम्न्याभेवत् ।
देवास्तं इन्द्र स्राक्यायं येमिरे बृहिद्धानो मर्रुद्गण २
प्र वृ इन्द्रीय बृहृते मर्रुतो ब्रह्मीचित ।
वृत्रं हेनित वृत्रहा शतक्रेतु वंजेण शतपर्वणा ३
ग्राभ प्र भर धृष्ता धृषन्मनः श्रविश्चित् ते ग्रसद्भहत् ।
ग्रर्षन्त्वाणो जर्वसा वि मातरो हनो वृत्रं जया स्वः ४
यज्ञायथा ग्रपूर्व्य मर्घवन् वृत्रहत्यीय ।
तत् पृथिवीमप्रथय स्तदंस्तभ्ना उत द्याम् ५
तत् ते यृज्ञो ग्रंजायत् तद्कं उत हस्कृतिः ।
तिद्वश्चेमभिभूरस्य यज्ञातं यञ्च जन्त्वम् ६
ग्रामास् प्रक्वमैरय ग्रा सूर्यं रोहयो दिवि ।
धृमं न सामन् तपता सुवृक्तिभ् र्जृष्टं गिर्वणसे बृहत् ७

#### (६०) नवतितमं सूक्तम्

(१-६) षडृचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसौ नृमेधपुरुमेधावृषी । इन्द्रो देवता । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः ग्रा नो विश्वीसु हव्य इन्द्रेः समत्सुं भूषतु ।
उप ब्रह्मीण सर्वनानि वृत्रहा परम्ज्या ऋचीषमः १
त्वं दाता प्रथमो राधंसाम् स्यसि सत्य ईशान्कृत् ।
तुविद्युम्नस्य युज्या वृंणीमहे पुत्रस्य शर्वसो मृहः २
ब्रह्मी त इन्द्र गिर्वणः क्रियन्ते ग्रनितद्भता ।
इमा जुषस्व हर्यश्च योजने न्द्र या ते ग्रमन्मिह ३
त्वं हि सत्यो मेघवृन्ननीनतो वृत्रा भूरि न्यृञ्जसे ।
स त्वं शेविष्ठ वज्रहस्त दाशुषे ऽर्वाञ्चं र्यिमा कृषि ४
त्विमेन्द्र युशा ग्रंस्यृ जीषी शेवसस्पते ।
त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इद नृंत्ता चर्षणीधृता ४
तम्ं त्वा नूनमेस्र प्रचेतसं राधो भागिमवेमहे ।
महीव कृत्तिः श्र्रणा तं इन्द्र प्र ते सुम्ना नो ग्रश्नवन ६

#### (६१) एकनवतितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेय्यपाला ऋषिका । इन्द्रो देवता । (१-२) प्रथमाद्वितीययोर्ज्यूचोः पङ्किः, (३-७) तृतीयादिपञ्चानाञ्चानुष्टुप् छन्दसी कन्याई वारवायती सोममपि स्नृताविदत्। त्र्यस्तं भरेन्त्यब्रवी दिन्द्रीय सुनवै त्वा शक्रार्य सुनवै त्वा १ ग्रसौ य एषि वीरको गृहंगृहं विचार्कशत्। इमं जम्भेस्तं पिब धानावेन्तं करम्भिर्गं मपूपर्वन्तम् क्थिनेम् २ \_ ग्रा चुन त्वा चिकित्सामो ऽधि चुन त्वा नेमीस । शनैरिव शनुकैरिवे न्द्रयिन्दो परि स्रव ३ कुविच्छकेत् कुवित् करेत् कुविन्नो वस्येसस्करेत्। क्वित् पंतिद्विषौ यती रिन्द्रेग संगमामहै ४ -इमा<u>नि</u> त्रीर्णि <u>विष्टपा</u> तानीन्द्र वि रौहय। \_ शिरस्ततस्योर्वरा मादिदं म उपोदरे ४ ग्रसौ च या ने उर्वरा दिमां तन्वंशैममे । त्रुथौ ततस्य यच्छिरः सर्वा ता रौमुशा कृधि ६ खे रर्थस्य खेऽनंसः खे युगस्यं शतक्रतो । <u>अपालामिन्द्र</u> त्रिष्पु ल्यकृ<u>शोः</u> सूर्यत्वचम् ७

### (६२) द्विनवतितमं सूक्तम्

(१-३३) त्रयस्त्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः श्रुतकचः सुकचो वा त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । (१) प्रथमचींऽनुष्टुप्, (२-३३) द्वितीयादिद्वात्रिंशदृचाञ्च गायत्री छन्दसी पान्तमा वो ग्रन्धंस इन्द्रमभि प्र गांयत। विश्वासाह शतक्रेतुं मंहिष्ठं चर्षगीनाम् १ पुरुहूतं पुरुष्टतं गाथान्यं सनेश्रुतम् । इन्द्र इति ब्रवीतन २ त्रपदि शिपचन्धेसः सुदत्तस्य प्रहोषिर्णः । इन्दोरिन्द्रो यवाशिरः ४ तम्वभि प्रार्चते न्द्रं सोमस्य पीतये। तदिद्धर्यस्य वर्धनम् ४ ग्रस्य पीत्वा मदीनां देवो देवस्यौजीसा । विश्वाभि भुवीना भुवत् ६ त्यम् वः सत्रासाहुं विश्वसि गीष्वीयेतम् । ग्रा च्यवियस्यूतये ७ युध्मं सन्तमनर्वार्णं सोमपामनेपच्युतम् । नरमवार्यक्रेतुम् ५ शिचा ग इन्द्र राय ग्रा पुरु विद्वां त्रीचीषम । ग्रवी नः पार्ये धनै ६ त्र्यतेश्चिदिन्द्र <u>ग</u> उपा ऽऽ योहि <u>श</u>तवोजया । इषा <u>स</u>हस्रेवाजया १० त्र्रयांम् धीर्व<u>तो</u> धियो ऽर्वेद्धः शक्र गोदरे । जयेम पृत्सु वंज्रिवः ११ व्यम् त्वा शतक्रतो गावो न यवसेष्वा । उक्थेषु रणयामसि १२ विश्वा हि मेर्त्यत्वना उनुकामा शेतक्रतो । ग्रगेन्म विज्ञन्नाशसः १३ त्वे सु पुत्र शवसो ऽवृत्रन् कार्मकातयः । न त्वामिन्द्राति रिच्यते १४ स नौ वृष्न् त्सनिष्ठया सं घोरया द्रवित्वा । धियाविड्डि पुरेध्या १५ यस्ते नूनं शतक्रत विन्द्रं द्युम्नितमो मर्दः । तेने नूनं मर्दे मदेः १६ यस्ते चित्रश्रवस्तमो य ईन्द्रं वृत्रहन्तमः । य ग्रोजोदातमो मर्दः १७ विद्या हि यस्ते ग्रद्रिव स्त्वादेत्तः सत्य सोमपाः । विश्वासु दस्म कृष्टिषु १८ इन्द्रीय मद्रीने स्तं परि ष्टोभन्तु नो गिरः । ऋकंमीर्चन्तु कारवीः १६ यस्मिन् विश्वा ग्रिधि श्रियो रर्गन्ति सप्त संसर्दः । इन्द्रं स्ते हेवामहे २० त्रिकंद्रुकेषु चेतनं देवासौ यज्ञमंतत । तिमद्वर्धन्तु नो गिरः २१ त्रा त्वां विशन्त्वन्देवः समुद्रमिव सिन्धेवः । न त्वामिन्द्राति रिच्यते २२ विव्यक्थे महिना वृषन् भुनं सोमस्य जागृवे । य ईन्द्र जुठरेषु ते २३ ग्ररं त इन्द्र कु चये सोमौ भवतु वृत्रहन् । ग्ररं धार्मभ्य इन्देवः २४

श्रूरमश्चीय गायित श्रुतके ब्रो श्रूरं गर्वे । श्रूरमिन्द्रेस्य धाम्ने २५ श्रूरं हि ष्मां सुतेषुं णः सोमेष्विन्द्र भूषंसि । श्रूरं ते शक्र दावने २६ प्राकात्तां चिदिव स्त्वां ने चन्त नो गिरंः । श्रूरं गमाम ते व्यम् २७ एवा ह्यसि वीर्यु रेवा शूरं उत स्थिरः । एवा ते राध्यं मनः २८ एवा रातिस्तुं वीमघ विश्वेभिधायि धातृभिः । श्रधां चिदिन्द्र मे सर्चा २६ मो षु ब्रह्मेवं तन्द्रयु भूवों वाजानां पते । मत्स्वां सुतस्य गोमतः ३० मा न इन्द्राभ्या्रेदिशः सूरों श्रुक्तष्वा यमन् । त्वा युजा वनेम् तत् ३१ त्वयेदिन्द्र युजा व्ययं प्रति ब्रुवीमिह् स्पृधः । त्वम्समाकं तर्व स्मिस ३२ त्वामिद्धि त्वायवो उनुनोनुं वत्श्वरान् । सर्वाय इन्द्र कारवः ३३

#### (६३) त्रिनवतितमं सूक्तम्

(१-३४) चतुस्त्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः सुकत्त त्रृषिः । (१-३३) प्रथमादित्रयस्त्रिंशदृचामिन्द्रः (३४) चतुस्त्रिंशयाश्चेन्द्र त्रृभवश्च देवताः । गायत्री छन्दः

उद्घेद्रभि श्रुतामेघं वृष्भं नर्यापसम् । ग्रस्तीरमेषि सूर्य १ नव् यो नेवृतिं पुरी बिभेदे बाह्रीजसा । ग्रिहें च वृत्रहावधीत् २ स न् इन्द्रेः शिवः सखा ऽश्वीवृद्गेमृद्यवेमत् । उ्रधरिव दोहते ३ यद्द्य कच्चे वृत्रह बुदगी ग्रुभि सूर्य । सर्वं तिदेन्द्र ते वशे ४ यद्गी प्रवृद्ध सत्पते न मेरा इति मन्यसे । उतो तत् सत्यिमत् तर्व ४ ये सोमांसः परावित ये ग्रेर्वावित सुन्विरे । सर्वास्ताँ ईन्द्र गच्छिस ६ तिमन्द्रं वाजयामिस मृहे वृत्राय हन्तवे । स वृष्मी वृष्भो भृवत् ७ इन्द्रः स दामेने कृत ग्रोजिष्टः स मदे हितः । द्युमी श्लोकी स सोम्यः ६ गिरा वज्रो न संभृतः सर्वलो ग्रनपच्युतः । वव् च ग्रुष्को ग्रस्तृतः ६ दुर्गे चिन्नः सुगं कृषि गृणान ईन्द्र गिर्वणः । त्वं च मघवृन् वशः १० यस्य ते नू चिदादिशं न मिनन्ति स्वराज्यम् । न देवो नािधगुर्जनेः ११ ग्रधी ते ग्रप्रतिष्कुतं देवी शुष्मं सपर्यतः । उभे सुशिप्र रोदंसी १२ त्वमेतदंधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च । पर्ष्णीषु रुशत् पर्यः १३ वि यदहेरधं त्विषो विश्वे देवासो ग्रक्रमः । विदन्गृगस्य ताँ ग्रमः १४ ग्रादं मे निवरो भृव इत्रहािदष्ट पौस्येम् । ग्रजीतशत्रुरस्तृतः १४

श्रुतं वौ वृत्रहन्तम्ं प्र शर्धं चर्षग्रीनाम् । स्रा शृषे राधसे महे १६ \_ <u>स्र</u>या <u>धिया चे गव्यया पुरुणाम</u>न् पुरुष्टुत । यत् सोमैसोम् स्रार्भवः १७ बोधिन्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूर्यासुतिः । शृगोतुं शक्र स्राशिषम् १८ कया त्वं ने ऊत्या ऽभि प्र मेन्दसे वृषन् । कया स्तोतृभ्य ग्रा भेर १६ कस्य वृषां सुते सर्चा नियुत्वान् वृष्भो रंगत् । वृत्रहा सोमंपीतये २० <u>अ</u>भी षु <u>ग</u>स्त्वं रियं मन्दसानः संहुस्त्रिर्गम् । प्रयन्ता बौधि दाशुषै २१ पत्नीवन्तः सुता इम उशन्तौ यन्ति वीतयै। ऋपां जिम्निनिचुम्पुणः २२ इष्टा होत्री ग्रसृ<u>च</u>ते न्द्रं वृधासौ ग्रध्<u>व</u>रे । ग्रच्छविभृथमोर्जसा २३ \_ इह त्या स<u>ेंध</u>माद्या ह<u>री</u> हिर्रेगयकेश्या । वोळहामृभि प्रयो <u>हि</u>तम् २४ \_ तुभ्यं सोमाः सुता इमे स्तीर्णं बृर्हिर्विभावसो । स्तोतृभ्य इ<u>न्द्र</u>मा वेह २५ ग्रा <u>ते</u> द<u>त्तं</u> वि र<u>ीच</u>ना द<u>धद्रता</u> वि <u>दाशुषे । स्तोतृभ्य</u> इन्द्रमर्चत २६ त्र्या ते दधामीन<u>्द्रिय मु</u>क्था विश्वां शतक्रतो । स्<u>तो</u>तृभ्यं इन्द्र मृळय २७ भुद्रंभेद्रं नु त्र्रा भुरे षुमूर्जं शतक्रतो । यदिन्द्र मृळयासि नः २८ स नो विश्वान्या भेर सुवितानि शतक्रतो । यदिन्द्र मृळयसि नः २६ त्वामिद्वेत्रहन्तम सुतार्वन्तो हवामहे । यदिन्द्र मृळयोसि नः ३० उपं नो हरिभिः सुतं याहि मंदानां पते । उपं नो हरिभिः सुतम् ३१ द्विता यो वृंत्रहन्तमो विद इन्द्रंः शतक्रेतुः । उपं नो हरिभिः सुतम् ३२ इन्द्रं इषे देदातु न ऋभु ज्ञांमृभुं रियम् । वाजी देदातु वाजिनम् ३४ दशमोऽनुवाकः । सू० ६४-१०३

## (६४) चतुर्नविततमं सूक्तम् (१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो बिन्दुः पूतदच्चो वा ऋषिः । मरुतो देवताः । गायत्री छन्दः

गौर्धयति मुरुतां श्रवृस्युर्माता मुघोनाम् । युक्ता वह्नी रथानाम् १ यस्यां देवा उपस्थे वृता विश्वे धारयन्ते । सूर्यामासां दृशे कम् २ तत् सु नो विश्वे श्वर्य ग्रा सदां गृणन्ति कारवः । मुरुतः सोमंपीतये ३ ग्रस्ति सोमो ग्रयं सुतः पिबेन्त्यस्य मुरुतः । उत स्वराजौ ग्रश्विनां ४ पिबेन्ति मित्रो ग्रर्यमा तनां पूतस्य वरुणः । त्रिष्धस्थस्य जावेतः ४ उतो न्वंस्य जोष्माँ इन्द्रः सुतस्य गोमंतः । प्रातहोतेव मत्सति ६

कदेत्विषन्त सूरये स्तिर ग्रापं इव स्त्रिधः । ग्राषंन्ति पूतदे ज्ञसः ७ कद्वो ग्राद्य महानां देवानामवो वृगे । त्मनां च द्रस्मवर्चसाम् प्रग्रा ये विश्वा पार्थिवानि पुप्रथेन् रोचना दिवः । मुरुतः सोमंपीतये ६ त्यान् नु पूतदे ज्ञसो दिवो वो मरुतो हुवे । ग्रुस्य सोमस्य पीतये १० त्यान् नु ये वि रोदसी तस्तुभुर्म्रुतो हुवे । ग्रुस्य सोमस्य पीतये ११ त्यां नु मारुतं गृगं गिरिष्ठां वृषेगं हुवे । ग्रुस्य सोमस्य पीतये १२

#### (६४) पञ्चनवतितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसस्तिरश्चीर्ऋषः । इन्द्रो देवता । ग्रनुष्टुप् छन्दः त्र्या त्वा गिरौ रथीरिवा ऽस्थुः स्तेषु गिर्वगः। श्रुभि त्वा समनूष्ते न्द्रं वृत्सं न मातरः १ त्रा त्वां शक्रा ग्रंचुच्यवुः सुतासं इन्द्र गिर्वगः। पिबा त्वरेस्यान्धंस इन्द्र विश्वांसु ते हितम् २ पिबा सोमं मदीय क मिन्द्रे श्येनाभृतं सुतम्। त्वं हि शर्श्वतीनां पती राजी विशामसि ३ श्रुधी हर्वं तिरश्चचा इन्द्र यस्त्वां सपुर्यति । -सुवीर्यस्य गोमेतो <u>रा</u>यस्पूर्धि मुहाँ स्रीस ४ \_ इ<u>न्द्र</u> यस्ते नवीयसीं गिरं मुन्द्रामजीजनत् । चिकित्विन्मेनसं धियं प्रवामृतस्यं पिप्युषीम् ४ तम् ष्टवाम् यं गिर इन्द्रमुक्थानि वावृधुः । पुरूरायस्य पौस्या सिषसिन्तो वनामहे ६ ए<u>तो</u> न्वि<u>न्द्रं</u> स्तर्वाम शद्धं शद्धे<u>न</u> साम्ना । शुद्धैरुक्थैर्वावृध्वांसं शुद्ध ऋाशीर्वान् ममत्तु ७ इन्द्रं शुद्धो न स्रा गीह शुद्धः शुद्धाभिक्तिभिः । शुद्धो रियं नि धीरय शुद्धो मीमद्धि सोम्यः ५ इन्द्रे शद्धो हि नौ रुयिं शद्धो रत्नीन दाशुषै। शद्धों वृत्रार्शि जिघ्नसे शद्धो वार्ज सिषाससि ६

### (६६) षरागवितितमं सूक्तम्

(१-२१) एकविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य मारुतो द्युतान ग्राङ्गिरसस्तिरश्चीर्वा त्रृषिः ।

(१-१३, १४, १६-२१) प्रथमादित्रयोदशर्चां चतुर्दश्याः पादत्रयस्य षोडश्यादिषरगाञ्चेन्द्रः, (१४) चतुर्दश्यास्तुरीयपादस्य मरुतः, (१४) पञ्चदश्याञ्चेन्द्राबृहस्पती देवताः । (१-३, ४-२०) प्रथमादितृचस्य पञ्चम्यादिषोडशर्चाञ्च त्रिष्टुप्, (४) चतुर्थ्या विराट्, (२१) एकविंश्याञ्च पुरस्ताञ्जयोतिस्त्रिष्टुप् छन्दांसि

<u> ग्रुस्मा उषास</u> ग्रातिरन्त याम् मिन्द्रीय नक्तमूर्म्याः सुवाचेः । <u> ग्रुस्मा ग्रापौ मातरः सप्त तेस्थु र्नृभ्यस्तरीय</u> सिन्धेवः सुपाराः १ त्र्यतिविद्धा विथुरेणां चिदस्त्रा त्रिः सप्त सानु संहिता गि<u>री</u>णाम् । न तद्देवो न मर्त्यस्तुत्र्या द्यानि प्रवृद्धो वृष्पश्चकार २ इन्द्रस्य वर्ज ग्रायुसो निर्मिश्ल इन्द्रस्य बाह्वोर्भ्यिष्ठमोर्जः । शीर्षन्निन्द्रस्य क्रतीवो निरेक ग्रासन्नेषेन्त श्रुत्यो उपाके ३ मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां मन्ये त्वा च्यवनमच्युतानाम्। मन्यें त्वा सत्वनामिन्द्र केतुं मन्यें त्वा वृष्भं चेष्गीनाम् ४ त्रा यद्वजं बाह्नोरिन्द्र धत्से मदच्युतमहीये हन्तवा उ। प्र पर्वता अनेवन्त प्र गावः प्र बृह्मागौ अभिन चेन्त इन्द्रेम् ४ तम् ष्टवाम य इमा जजान विश्वा जातान्यवरागयस्मात्। इन्द्रेंग मित्रं दिंघिषेम गीर्भिरुपो नमौभिर्वृषभं विशेम ६ वृत्रस्य त्वा श्वसथादीषमाणा विश्वे देवा ग्रजहर्ये सर्वायः। \_ मुरुद्धिरिन्द्र सरूयं ते ग्रस्त्व थेमा विश्वाः पूर्तना जयासि ७ त्रिः षुष्टिस्त्वां मुरुतो वावृधाना उस्रा ईव राशयो युज्ञियासः। उप त्वेमंः कृधि नौ भागुधेयुं शुष्मं त एना हुविषा विधेम ५ तिग्ममार्युधं मरुतामनीकं कस्त इन्द्र प्रति वर्ज दधर्ष। ग्रनायुधासो ग्रस्रा ग्रदेवा श्रक्रेग ताँ ग्रपं वप त्राजीषिन् ६ मृह उग्रायं तुवसे सुवृक्तिं प्रेरय शिवतमाय पृश्वः । गिर्वाहसे गिर इन्द्रीय पूर्वी धेंहि तुन्वे कुविदुङ्ग वेदेत् १० उक्थवाहसे विभ्वे मनीषां द्रुणा न पारमीरया नदीनाम् । नि स्पृश धिया तुन्वि श्रुतस्य जुष्टेतरस्य कुविदुङ्ग वेदेत् ११ तर्द्विविड्डि यत् तु इन्द्रो जुजीषत् स्तुहि सुष्टितिं नमुसा विवास । उपं भूष जरितुर्मा रुवरायः श्रावया वार्चं कुविदुङ्ग वेदंत् १२ त्रवं द्रप्सो त्रंशमतीमतिष्ठ दियानः कृष्णो दशभिः <u>स</u>हस्रैः।

त्रावृत् तमिन<u>द्रः शच्या</u> धर्मन्त<u>ा मप</u> स्नेहितीर्नृमर्णा ग्रधत्त १३ द्रप्समीपश्यं विषुरो चरेन्त मुपह्नरे नुद्यो ग्रंशमत्याः । नभो न कृष्णमेवतस्थिवांस मिष्यामि वो वृषणो युध्येताजौ १४ ग्रर्ध द्रप्सो ग्रंशमत्या उपस्थे ऽधारयत् तुन्वं तित्विषागः । विशो ग्रदेवीरभ्याईचरन्ती र्बृहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे १४ त्वं हु त्यत् सप्तभ्यो जार्यमानो ऽश्तृत्रभ्यो ग्रभवः शत्रुरिन्द्र । गूळहे द्यावीपृथिवी स्रन्वीवन्दो विभुमद्भो भुवनिभ्यो रर्ग धाः १६ \_ त्वं हु त्यद्पप्रतिमानमोजो वर्जेग विज्ञन् धृषितो जीघन्थ । त्वं शुष्णुस्यावितिरो वधित्रै स्त्वं गा ईन्द्र शच्येदेविन्दः १७ त्वं हु त्यद्वषभ चर्षगीनां घुनो वृत्रागां तिविषो बंभूथ। त्वं सिन्धूरॅसृजस्तस्तभानान् त्वम्पो ग्रजयो दासपेतीः १८ स सुक्रतू रर्<u>गिता</u> यः सुतेष्व नुत्तमन्युर्यो स्रहेव रेवान् । य एक इन्नर्यपासि कर्ता स वृत्रहा प्रतीदन्यमाहः १६ स वृंत्रहेन्द्रेश्चर्षणीधृत् तं सुष्टत्या हर्व्यं हुवेम । स प्रीविता मुघवी नोऽधिवृक्ता स वार्जस्य श्रवस्यस्य दाता २० स वृंत्रहेन्द्रे त्रृभुद्धाः सद्यो जैज्ञानो हव्यौ बभूव । कृरवन्नपासि नर्या पुरूशि सोमो न पीतो हव्यः सर्विभ्यः २१

#### (६७) सप्तनवतितमं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपो रेभ ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-६) प्रथमादिनवर्चां बृहती, (१०, १३) दशमीत्रयोदश्योरतिजगती, (११-१२) एकादशीद्वादश्योरुपरिष्टाद्बृहती, (१४) चतुर्दश्यास्त्रिष्टुप्, (१४) पञ्चदश्याश्च जगती छन्दांसि

या ईन्द्र मुज ग्राभेरः स्वेवाँ ग्रस्रेभ्यः ।
स्तोतारमिन्मेघवन्नस्य वर्धय ये च त्वे वृक्तबेर्हिषः १
यमिन्द्र दिधिषे त्व मश्चं गां भागमव्येयम् ।
यजमाने सुन्विति दिचिणाविति तस्मिन् तं धेिह मा पुणौ २
य ईन्द्र सस्त्येवृतौ ऽनुष्वापमदेवयुः ।
स्वैः ष एवैर्मुमुर्त् पोष्यं रियं सेनुतर्धेिह तं तर्तः ३

यच्छुक्रासि परावति यदेवीवति वृत्रहन्। ग्रतंस्त्वा गीभिंद्यंगदिन्द्र केशिभिः सुतावाँ ग्रा विवासति ४ यद्वासि रोचने दिवः संमुद्रस्याधि विष्टपि। यत् पार्थिवे सदेने वृत्रहन्तम् यदन्तरि हा स्रा गेहि ५ स नः सोमेषु सोमपाः सुतेषु शवसस्पते। मादयस्व राधसा सूनृतिवृते न्द्रे राया परीगसा ६ मा ने इन्द्र परी वृ<u>र</u>्ण भवी नः स<u>ध</u>माद्येः । त्वं ने ऊती त्विमन्न ग्राप्यं मा ने इन्द्र परी वृशक् ७ श्रममे ईन्द्र सर्चा सुते नि षेदा पीतये मधुं। कृधी जि<u>रि</u>त्रे मेघवृन्नवौ मृह दुस्मे ईन्द्र सर्चा सुते ५ न त्वां देवासं ग्राशतु न मर्त्यांसो ग्रद्रिवः । विश्वा जातानि शर्वसाभिभूरसि न त्वा देवास ग्राशत ६ विश्वाः पृतेना ग्रभिभूतेरं नरं सजू स्तेत चुरिन्द्रं जजनुश्चे राजसे । क्रत्वा वरिष्टुं वरे ग्रामुरिमुतो ग्रमोजिष्टं तुवसं तरस्विनम् १० समी रेभासी ग्रस्वर ज्ञिन्द्रं सोमस्य पीतयै। स्वर्पतिं यदीं वृधे धृतवेतो ह्योजसा समूतिभिः ११ नेमिं नेमन्ति चर्चसा मेषं विप्रा स्रभिस्वरी। सुदीतयौ वो त्रद्रुहो ऽपि कर्गे तरस्विनः समृक्वीभः १२ तमिन्द्रं जोहवीमि मुघवनिमुग्रं <u>स</u>त्रा दर्धानुमप्रतिष्कुतं शवासि । मंहिष्ठो गीर्भिरा चे युज्ञियों व्वतर्त<u>द्रा</u>ये <u>नो</u> विश्वा सुपर्था कृगोतु वृज्जी १३ त्वंपूरं इन्द्र चिकिदेना व्योजसा शविष्ठ शक्र नाश्यध्यै। त्वद्विश्वीन भुवनानि विजिन् द्यावी रेजेते पृथिवी चे भीषा १४ तन्मं ऋतमिन्द्र श्रर चित्र पात्व पो न वंजिन् दुरिताति पर्षि भूरि । कदा ने इन्द्र राय ग्रा देशस्ये र्विश्वप्स्न्येस्य स्पृह्याय्येस्य राजन् १५

इति षष्ठाष्टके षष्ठोऽध्यायः । सप्तमोऽध्यायः । व० १-३६

(६८) स्रष्टनविततमं सूक्तम् (१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो नृमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-६, ५) प्रथमादितृचद्वयस्याष्टम्या ऋचश्चोिष्णिक्, (७, १०-११) सप्तमीदशम्येकादशीनां ककुप्, (६, १२) नवमीद्वादश्योश्च पुर उष्णिक् छन्दांसि इन्द्रीय साम गायत विप्राय बृहते बृहत् । धुर्मुकृते विपृश्चिते पन्स्यवे १

त्विभाजुञ्ज्योतिषा स्वर्ध रर्गच्छो रोचनं दिवः । देवास्तं इन्द्र सर्व्यायं येमिरे

एन्द्रं नो गिध प्रियः संत्राजिदगौद्धः । गिरिर्न विश्वतंस्पृथुः पितर्दिवः ४ स्त्रिभि हि संत्य सोमपा उभे बभूथ रोदंसी । इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पितर्दिवः ४

त्वं हि शश्वतीना मिन्द्रं दुर्ता पुरामिसं । हुन्ता दस्योमीनीर्वृधः पितिर्दिवः ६ ग्रधा हीन्द्र गिर्वण उपं त्वा कामीन् महः संसृज्महे । उदेव यन्तं उदिभः ७ वार्ण त्वां युव्याभि वधिन्त शूर ब्रह्मीणि । वावृध्वांसं चिदिद्रवो दिवेदिवे

युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गार्थयो रौ रथे उरुर्युगे। इन्द्रवाही वचोयुजी ६ त्वं ने इन्द्रा भेर् ग्रोजी नृम्णं शतक्रतो विचर्षगे। ग्रा वीरं पृतनाषहेम् १० त्वं हि नेः पिता वेसो त्वं माता शतक्रतो बुभूविथ। ग्रधी ते सुम्रमीमहे ११ त्वां शुष्मिन् पुरुहूत वाज्यन्त मुपं ब्रुवे शतक्रतो। स नौ रास्व सुवीर्यम् १२

#### (१६) नवनवतितमं सक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो नृमेध त्रृषिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

त्वामिदा ह्यो नरो ऽपीप्यन् विज्वन् भूर्णयः । स ईन्द्र स्तोमेवाहसामिह श्रुध्यु प स्वसेरमा गेहि १ मत्स्वी सुशिप्र हरिवस्तदीमहे त्वे ग्रा भूषिन्ति वेधसेः । तव श्रवास्युपमान्युक्थ्यां सुतेष्विन्द्र गिर्वणः २ श्रायेन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भन्नत । वसूनि जाते जर्नमान् ग्रोजेसा प्रति भागं न दीधिम ३ ग्रनिर्शरातिं वसुदामुपं स्तुहि भुद्रा इन्द्रस्य रातयेः । सो ग्रस्य कार्म विधतो न रोषित मनी दानार्य चोदयंन् ४ त्विमिन्द्र प्रतूर्तिष्व भि विश्वी ग्रस्म स्पृधः । ग्रिश्चास्तिहा जिनिता विश्वतूरिस त्वं तूर्य तरुष्यतः ४ ग्रमुं ते शुष्मं तुरयंन्तमीयतः चोगी शिशुं न मातरा । विश्वास्ते स्पृधः श्नथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूर्वसि ६ इत ऊती वौ ग्रुजरं प्रहेतारमप्रहितम् । ग्राशुं जेतारं हेतारं रथीतम् मतूर्तं तुग्रचावृधम् ७ इष्कर्तारमनिष्कृतं सहस्कृतं शतमूर्ति शतक्रेतुम् । समानमिन्द्रमवसे हवामहे वस्वानं वसूज्वम् ६

## (१००) शततमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१-३, ६-१२) प्रथमादितृचस्य षष्ठचादिसप्तानामृचां भार्गवो नेमः, (४-४) चतुर्थीपञ्चम्योश्चेन्द्र ऋषी । (१-७, १२) प्रथमादिसप्तर्चां द्वादश्याश्चेन्द्रः, (८) ग्रष्टम्याः सुपर्ण इन्द्रो वा, (६) नवम्या वज्रो इन्द्रो वा, (१०-११) दशम्येकादश्योश्च वाग्देवताः । (१-४, १०-१२) प्रथमादिपञ्चर्चां दशम्यादितृचस्य च त्रिष्टुप्, (६) षष्ठचा जगती, (७-६) सप्तम्यादितृचस्य चानुष्टुप् छन्दांसि

य्यं ते एमि तुन्वी पुरस्ता द्विश्वे देवा ग्राभि मी यन्ति पृश्चात् । यदा मह्यं दीर्धरो भागमिन्द्रा ऽऽदिन्मयो कृणवो वीर्याणि १ दर्धामि ते मधुनो भृज्ञमग्रे हितस्ते भागः सुतो ग्रस्तु सोमेः । ग्रसंश्च त्वं देज्ञिणतः सखा मे ऽधी वृत्राणि जङ्घनाव भूरि २ प्र सु स्तोमे भरत वाज्यन्त इन्द्रीय सृत्यं यदि सृत्यमस्ति । नेन्द्रो श्रस्तीति नेमे उ त्व श्राह क ई ददर्श कम्भि ष्टेवाम ३ श्र्यमस्मि जरितः पश्ये मेह विश्वी जातान्यभ्यस्मि मृह्वा । श्र्यमस्मि जरितः पश्ये मेह विश्वी जातान्यभ्यस्मि मृह्वा । श्र्यतस्य मा प्रदिशो वर्धय न्त्यादर्दिरो भुवना दर्दरीमि ४ श्रा यन्मी वेना श्र्रुहृहृतस्य एकुमासीनं हर्यतस्य पृष्ठे । मनिश्चन्मे हृद ग्रा प्रत्येवोच द्विक्रद्ञिष्ठश्रीमन्तः सखीयः ४ विश्वेत् ता ते सर्वनेषु प्रवाच्या या चकर्थं मघवित्रन्द्र सुन्वते । पार्यवतं यत् पुरुसंभृतं व स्वपार्वृणोः श्र्माय श्रृषिबन्धवे ६ प्र नूनं धीवता पृथङ् नेह यो वो श्रवीवरीत् ।

नि षौं वृत्रस्य मर्मेणि वज्रमिन्द्रौ ग्रापीपतत् ७
मनौजवा ग्रायमान ग्रायसीमेत्रत् पुरेम् ।
दिवं सुपूर्णो गृत्वाय सोमं वृज्जिण ग्राभेरत् ६
समुद्रे ग्रुन्तः शेयत उद्ना वज्रौ ग्रुभीवृतः ।
भरिन्त्यस्मै संयतः पुरःप्रस्रवणा बृिलम् ६
यद्वाग्वदेन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निष्क्षादं मन्द्रा ।
चतंस्त्र ऊर्जं दुदुहे पर्यासि क्वं स्विदस्याः पर्मं जंगाम १०
देवीं वाचमजनयन्त देवा स्तां विश्वरूपाः पृशवौ वदन्ति ।
सा नौ मन्द्रेषमूर्जं दुहाना धेनुर्वाग्रस्मानुप सुष्टुतैतुं ११
सखे विष्णो वित्रं वि क्रमस्व द्योदेंहि लोकं वज्जाय विष्कभे ।
हनाव वृत्रं रिणचाव सिन्धू निन्द्रंस्य यन्तु प्रस्वे विसृंष्टाः १२

(१०१) एकोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्गवो जमदिग्नर्जृषिः । (१-४, ४) प्रथमादिचतुर्जृचां पञ्चम्याः पादत्रयस्य च मित्रावरुणौ, (४-६) पञ्चम्यास्तृतीयपादस्य षष्ठचाश्चादित्याः, (७-८) सप्तम्यष्टम्योरिश्वनौ, (६-१०) नवमीदशम्योर्वायुः, (११-१२) एकादशीद्वादश्योः सूर्यः, (१३) त्रयोदश्या उषाः सूर्यप्रभा वा, (१४) चतुर्दश्याः पवमानः, (१४-१६) पञ्चदशीषोडश्योश्च गौर्देवताः । (१-२, ४-१२) प्रथमाद्वितीययोर्ज्याः पञ्चम्याद्यष्टानाञ्च प्रगाथः (विषमचां बृहती, समचां सतोबृहती), (३) तृतीयाया गायत्री, (४) चतुर्थ्याः सतोबृहती, (१३) त्रयोदश्या बृहती,

(१४-१६) चतुर्दश्यादितृचस्य च त्रिष्टुप् छन्दांसि

त्रृधंगित्था स मर्त्यः शश्मे देवतितये। यो नूनं मित्रावर्रणाविभिष्टंय ग्राचक्रे ह्व्यदितये १ विषिष्ठचत्रा उरुचचंसा नरा राजांना दीर्घ्श्रृत्तंमा। ता बाहुता न दंसनां रथर्यतः साकं सूर्यस्य रिश्मिभः २ प्रयो वां मित्रावरुणा ऽजिरो दूतो ग्रद्रंवत्। ग्रयःशीर्षा मदेरषुः ३ न यः संपृच्छे न पुन्ह्वीतवे न संवादाय रमते। तस्मान्नो ग्रद्य समृतेरुरुष्यतं बाहुभ्यां न उरुष्यतम् ४

प्र मित्राय प्रार्यम्गे संच्थ्यमृतावसो। वरूथ्यं वर्रणे छन्द्यं वर्चः स्तोत्रं राजस् गायत ४ ते हिन्विरे ग्ररुणं जेन्यं वस्वे कं पुत्रं तिसृणाम्। ते धार्मान्यमृता मर्त्याना मर्दब्धा ऋभि चैन्नते ६ त्र्या <u>मे</u> वचांस्युद्यता द्युमत्तमानि कर्त्वा । उभा यति नासत्या सजोषसा प्रति हुव्यानि वीतये ७ <u>रा</u>तिं यद्वीमरत्<u>वसं</u> हर्वामहे युवाभ्यां वाजिनीवस् । प्राचीं होत्रां प्रतिरन्तांवितं नरा गृशाना जमदंग्रिना ५ त्र्या नौ युज्ञं दि<u>विस्पृशं</u> वायौ याहि सुमन्मेभिः । <u>अ</u>न्तः पुवित्रं उपरि श्री<u>गानो</u>ई ऽयं शुक्रो स्र्यामि ते ६ वेर्त्यध्वर्युः पृथिभी रजिष्ठैः प्रति हुव्यानि वीतयै । म्रधी नियुत्व उभर्यस्य नः पिब् श्चिं सोम्ं गर्वाशिरम् १० बरमहाँ ग्रेसि सूर्य बळादित्य महाँ ग्रेसि । महस्ते सतो महिमा पेनस्यते उद्धा देव महाँ श्रीस ११ बट् सूर्य श्रवसा महाँ ग्रसि सत्रा देव महाँ ग्रसि। मुह्ना देवानीमसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदिभ्यम् १२ इयं या नीच्यर्किणी रूपा रोहिंगया कृता। प्रजा है तिस्रो ऋत्यार्यमीयु र्न्यश्न्या ऋकम्भितौ विविश्रे। बृहद्धे तस्थोे भुवनिष्वन्तः पर्वमानो हुरित स्रा विवेश १४ \_ माता रुद्रार्णा दुहिता वसूनां स्वसीदित्यानीमुमृतस्य नाभिः । प्र नु वीचं चिकितुषे जनीय मा गामनीगामदितिं विधष्ट १४ वचोविदं वाचेमुदीरयेन्तीं विश्वाभिधीभिरुपतिष्ठेमानाम् । देवीं देवेभ्यः पर्येयुषीं गामा मीवृक्त मत्यों दुभ्रचेताः १६

(१०२) द्रचुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-२२) द्वाविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य भार्गवः प्रयोगो बार्हस्पत्यः पावको वाग्निर्वा, सहसः सुतौ गृहपतियविष्ठौ वा तयोरन्यतरो वा ऋषिः । ऋग्निर्देवता । गायत्री छन्दः

त्वमम्ने बृहद्रयो दर्धासि देव दाशुषे । कविर्गृहपेतिर्युवी १

स न् ईळानया सह देवाँ श्रेग्ने दुवस्युवा । चिकिद्विभान्वा वह २ त्वयां ह स्विद्युजा व्यं चोदिष्ठेन यविष्ठच । ऋभि ष्मो वार्जसातये ३ <u> ऋौर्वभृगुवच्छ्चि मप्नवान</u>ुवदा हुवे । <u>ऋ</u>ग्निं समुद्रवसिसम् ४ हुवे वातस्वनं कृविं पुर्जन्यक्रन्द्यं सहैः । ऋग्निं सेमुद्रवसिसम् ४ \_ ग्रा सवं स<u>ंवितुर्यथा</u> भगस्येव भुजिं हुवे । <u>ग्र</u>ग्निं सेमुद्रवाससम् ६ त्र्यामं वौ वृधन्ते मध्<u>व</u>राणां पु<u>रू</u>तमंम् । त्र्रच्छा न<u>प्त</u>्रे सहस्वते ७ त्र्ययं यथा न त्राभुवत् त्वष्टां रूपेव तन्त्यां । त्रस्य क्रत्वा यशस्वतः *५* त्र्ययं विश्वां ग्रभि श्रियो ऽग्निर्देवेषुं पत्यते । त्रा वाजैरुपं नो गमत् **६** विश्वेषामिह स्तुहि होतृंगां युशस्तमम् । श्रग्नां युजेषुं पूर्व्यम् १० शीरं पविकशोचिषं ज्येष्ठो यो दमेष्वा । दीदार्य दीर्घुश्रुत्तमः ११ तमर्वन्तं न सनिसां गृंगीहि विप्र शष्मिर्गम् । मित्रं न योत्यजनम् १२ उपं त्वा जामयो गिरो देदिंशतीर्हविष्कृतः । वायोरनीके ग्रस्थिरन् १३ यस्यं त्रिधात्ववृतं बुर्हिस्तस्थावसंदिनम् । स्रापंश्चिन्नि दंधा पुदम् १४ पुदं देवस्य मीळ्हुषो उनाधृष्टाभिरूतिभिः । भुद्रा सूर्यं इवोपुदृक् १४ ग्रमें घृतस्य धीतिभि स्तेपानो देव शोचिषा । ग्रा देवान् विच्च यिच १६ तं त्वीजनन्त मातरः कविं देवासौ ग्रङ्गिरः । हव्यवाहममर्त्यम् १७ प्रचैतसं त्वा क्वे ऽग्ने दूतं वरेरयम् । हुव्यवाहं नि षेदिरे १८ यदंग्ने कानि कानि चि दा ते दारूं शि दुध्मसि । ता ज्रीषस्व यविष्ठच २० यदत्त्युंपुजिह्निका यद्वम्रो म्रितिसपैति । सर्वे तदेस्त् ते घृतम् २१ त्र्यमिन्धानो मनसा धियं सचेतु मर्त्यः । त्रमिमीधे विवस्वीभः २२

### (१०३) त्रयुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्य कागवः सोभिर्त्र्यृषिः । (१-१३) प्रथमादित्रयोदशर्चामग्निः, (१४) चतुर्दश्याश्चाग्नामरुतो देवताः । (१-४, ६) प्रथमादिचतुर्त्र्य्चां षष्ठचाश्च बृहती, (٤) पञ्चम्या विराड्रूपा, (७, ६, ११, १३) सप्तमीनवम्येकादशीत्रयोदशीनां सतोबृहती, (५, १२) ग्रष्टमीद्वादश्योः ककुप्,

(१०) दशम्या हसीयसी गायत्री, (१४) चतुर्दश्याश्चानुष्टुप् छन्दांसि ग्रदंशिं गातुवित्तंमो यस्मिन् बृतान्यदिधुः । उ<u>पो</u> षु जातमार्यस्य वर्धन मुग्निं नेचन्त नो गिर्रः १ प्र दैवौदासो ग्रमि देवां ग्रच्छा न मुज्मनी। ग्रनुं मातरं पृथिवीं वि वविते तुस्थौ नाकस्य सानीव २ यस्माद्रेजन्त कृष्टयं श्चकृत्यानि कृरावतः । सहस्रसां मेधसाताविव त्मना ऽग्निं धीभिः संपर्यत ३ प्र यं राये निनीषसि मर्तो यस्ते वसो दार्शत्। स वीरं धेत्ते स्रग्न उक्थशंसिनं त्मना सहस्रपोषिर्णम् ४ स दळहे चिंदुभि तृंगति वाजमर्वता स धंते ऋचिति श्रवेः। त्वे देव्त्रा सदा पुरूवसो विश्वा वामानि धीमहि ५ यो विश्वा दर्यते वसु होता मन्द्रो जर्नानाम्। मधोर्न पात्री प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमी यन्त्यग्नयै ६ ग्रश्वं न गीर्भी रथ्यं सुदानेवो मर्मृज्यन्ते देव्यवः । उभे तोके तनेये दस्म विश्पते पर्षि राधौ मुघोनीम् ७ प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताव्ने बृहुते शक्रशौचिषे। उपस्तृतासो स्रग्नये ५ त्रा वंसते मुघवा वीरवद्यशः सिमद्धो द्युम्रचाहुतः । कुविन्नी ग्रस्य सुमृतिर्नवीयस्य च्छा वाजैभिरागमंत् ६ प्रेष्ठम् प्रियागां स्तुद्धांसावातिंथिम् । ग्रग्निं रथीनां यर्मम् १० उदिता यो निर्दिता वेदिता व स्वा युज्ञियौ व्वर्तति । दुष्टरा यस्य प्रवृशे नोर्मयो धिया वाजं सिषासतः ११ मा नौ ह्रग<u>ीता</u>मिति<u>थि</u> र्वस्रिग्नः पुरुप्र<u>श</u>स्त एषः । यः सुहोता स्वध्वरः १२ मो ते रिष्नन्ये ग्रच्छोक्तिभिर्वसो ऽग्ने केभिश्चिदेवैः। कीरिश्चिद्धि त्वामी है दूत्यीय रातहेन्यः स्वध्वरः १३ त्राग्ने याहि मुरुत्संखा रुद्रेभिः सोमपीतये। सोभयां उप सुष्टतिं मादयस्व स्वर्गरे १४

इत्यष्टमं मगडलं समाप्तम्

# मन्त्रसङ्ख्या सप्तममगडस्यान्तपर्यन्तं ५६७४ ग्रष्टममगडलस्य वालखिल्य सहिता १७१६ वालखिल्य रहिता १६३६ सर्वयोगः ७६६०